# Problems of Printing Industry in U. P. with special Reference to Allahabad

THESIS
Submitted for the Degree of
Doctor of Philosophy in Economics
University of Allahabad

BY Miss UMA BOSE, M. A , M. Ed.

ALLAHABAD

1964

#### PREFACE

The Second World War initiated an era of expandion in Indian economy. For the last two decades nearly the printing industry in India has been finding more scope for its development owing to the attainment of freedom by colonies like India. After emancipation they become very much interested in an all-round unliftment of their goneral masses and specially in the economic progress of the country through education. Throughout the world today the growth of literacy is increasing the demand for reading matter in an ever-widening degree. In India, a were poor percentage of literacy and a low standard of living have been the two main causes of the underdeveloped condition of the printing trade. However, since the attainment of independence by India, the Covernment of the country has taken up the task of promoting literacy among the masses with seel and seriousness.

Moreover, a continued rise in the volume of printed material is expected because of the expension of education and industry and the increasing desard for printed saterial for discommission of information and for proteging, advertising

#### PREPACE

The Second World War initiated an era of exponsion in Indian economy. For the last two decades nearly the printing industry in India has been finding more scope for its development owing to the attainment of freedom by colonies like India. After emancipation they became very much intermeted in an all-round unliftment of their general masses and specially in the economic progress of the country through education. Throughout the world today the growth of literacy is increasing the demand for reading natter in an ever-widening degree. In India, a very poor percentage of literacy and a low standard of living have been the two main causes of the underdeveloped condition of the printing trade. However, since the attainment of independence by India, the Covernment of the country has taken up the task of promoting literacy among the masses with seal and seriouspess.

Moreover, a continued rice in the volume of printed material is expected because of the expension of education and industry and the increasing demand for printed material for dissemination of information and for proteging, advertising

and many other industrial and commercial uses. The vital role of the Indian Frinting Industry along with the increasing importance can no longer be ignored. A vivid realisation of these truths has implied so to take up Problems of the Printing Industry in U.F. with special reference to Allahabad " as the total for my research work.

No doubt, the subject is a wast one, but for lack of time and material I have to content awas I by taking only some aspects of the industry for discussion; leaving others for an advanced research work which will follow the present study later on.

Problems have been tackled specially on the beats of field investigation and by constructive thinking. Of course, suggestions offered in this work are liable to be notified by the changing needs of the sockety as changes are bound to coour with the lapse of time. The world is not statio. It is rather surprintingly dynamic. Everything is, at present, in a state of flux. Demands are changing and problems are changing. In this respect the subject under study has to share the common lot of many other subjects.

Noted that anding these handlesps, there can be no desping the fact that whatever is messary for the progress and development of this industry should be taken up without any loss of time. The present study attempts only to show the direction and laws much for future investigations. The need of the hour is to develop the industry by all means as it is one of the leading industries of the world.

I thank the managers of the various presses and others for their kind help they gave me in the collection of the data presented in this volume.

I would be feiling in my duty if I did not express my gratitude to Dr. P. R. Das Gupta, 8,8.0, of Central Drug Research Institute, Lucknow, without whose constant advice this work could not have been completed.

I am greatly indebted to my supervisor Sri Saraswati
Prusad, Reader in Sonomaics, University of Allahabad,
Allahabad, who has helped and encouraged me at every step
throughout the entire ported of my research work.

Thanks are also due to Mr. S. M. Mahay for setting up and typing this thesis.

ALL AH ABAD

30th January, 1964.

## CONTENTS

| CHAPT | ER | PART-I PARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |    | PRSFACE 1 - 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| I     | -  | PRINTING THROUGH THE AGES 1 - 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |    | A - FIVE HUNDRED YEARS OF PHINTING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |    | The Incomebula period ( The Creative Century ) -<br>1450 - 1550, Quitemberg - The Era of Comsolidation -<br>1550 - 1500, The Era of Modernian - 1500 Ongards -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |    | B - METHODS OF PRINTING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |    | Helief Printing, Lithography, Granume or Fanconograms,<br>Process Gravumer's Rule in Initia's Printing Industries,<br>Process of Printing, Silk Screen Printing, Onlobyre,<br>Copper Plate Frinting, Steel He shockeding, Day Offset<br>Printing, Andline or Flaxographic Printing,<br>Pactors to Consider in Selecting -<br>Number of Condadr in Selecting -<br>Number of Condadr in Selecting -<br>Type and Quality of the Orgy, Size of Copy,<br>Type and Quality of the Orginal, Oct. |
|       |    | 0 - PRINTING OCCUPATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |    | Composing Boom Occupation, Frinting, Pressman and Assistante, Binding and Finishing Operations.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| II    | -  | SCOPE AND IMPORTANCE OF THE PRINTING INDUSTRY 61 - 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |    | A - SCOPE OF THE PETHEING INDUSTRY 61 - 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |    | B - IMPORTANCE OF THE PRINTING INDUSTRY 74 - 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |    | Sconomic Significance of Printing Industry,<br>Educational and Outtural Significance,<br>National Significance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| III   | -  | A COST STUDY OF THE PRINTING INDUSTRY 96 - 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |    | Importance of Costing System, Characteristics of a<br>good Costing System, Installation of a Uniform<br>Fractical Costing System, The Hlements of Cost for<br>Printing Firms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IV    | -  | GENERAL PROBLEMS OF OUR PRINTING INDUSTRY 111 - 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

CHAPTER Y a s • a

## PART-II

| 133         |            |       |
|-------------|------------|-------|
|             | -          | 139   |
|             |            |       |
| 140         | -          | 155   |
|             |            |       |
| 156         | -          | 177   |
|             |            |       |
| 178         | -          | 190   |
|             |            |       |
| 191         | •          | 20 %  |
|             |            |       |
| <b>20</b> 5 | -          | 21.6  |
|             |            |       |
|             |            |       |
| 21.7        | -          | 239   |
| 21.7        | •          | 239   |
| 21.7        | -          | 239   |
|             | 156<br>178 | 156 - |

----

The Press and Registration of Books Act - Appendix D -

BIBLIOGRAPHY

328 - 351

352 - 362

PART - I

# CHAPTERI

PRINTING THROUGH THE AGES

- A Five Hundred Years of Printing B - Methods of Printing
  - a waenons or introduce
- C Printing Occupation

#### A - FIVE HUNDRED YEARS OF PRINTING

The researce of the communication of human thought through the sedium of grinting was not just a divine flash of gendus, but a history of sustained effort on the part of piecesers in the flash. The idea of reducing thoughts in print was unkneed in after considerable corportamentation and perfection of technique, before the modern highly mechanised system was finally evolved. The manner in which the modern press works can never give to the unintitated even a seant purspective of how the present art of printing has come to acquire such a fine perfection.

Oral communication of human thought is all that formed the main valids for the conveyance of propertions, concepts, presises or philosophies of souths thought, processes and delicate distincians of argument. The transformation of thoughts crelly, expressed in print with the perfection of the technique of press, use a significant epoch-saking event, through which a single idea could be conveyed to millions of human beings. Though the impact of the spokem word was inspiring and prompt, and still

continues to be / yet the message of the written word,
through print, has unique advantages,

Devoid of the hymoride spall of the spoken word over its listeners, the written word is persenent and on he referred again and again, while its counterpart, whose impressions are bound to last only temporarily, and finally get lost in the bescenters of human memory. The spoken word would easily sway the listeners to the conclusions offered, but the written word is bound to the hypothesis from which it has esamated. In other words, the reader of the printed text can always refer back to the hypothesis on which the whole argument is built and dispassionately assess its soundness. The spoken apsech imposes a conviction over its listeners, but the written text must bear true to the reasoning and understanding of its reader,

Secondly, the conclusions of spoless worse cannot be gauged until the final argument is netwood and has to be taken for granted without a fluss. On the other hand, the written text can give its resider a scope for anticipating the conclusion, by just turning to its end. The reader must diggest the message of the written text before being coordinated of hypothesis, but the listener of the scopes speech must, or is grown to swellow conclusions.

Finally, the reader of a printed text can pause at will to produce over the idea convoyed, sacditate, verify and weigh the angusent advanced, He can even resort to a dictionary for a fulley understanding of the written word. The listoner of the spoken word must take unvittingly the slant of the views of the speaker. With a proper greap of the colour of the written words, a reader can own derive the thrill, pleasure and even ever in the emotion which the listener of the spoken word enjoys. But, in any case, the spoken word can never loss the importance and significance, which singularly is its treasured quality.

The growth and perfection of subtle thought processes including the growth and settlement of stocial sciences, received a signal impatus towards savancement, when once the art of printing for the first time began taking shape. Thoughts and propositions in general as well as these political, constitutional, ecclesiastical and even the wast strides which the various literary, sociological, philosophical and scientific movements have taken during the recent times, one much of their perfection and stature to the art of printing. Printing has made startling contributions to the economic growth, and ultimately to the industrial advancement and wellbeing of nations the world over. Barvin's presise on the evolution of man, Newton's concept of the physical laws, or the literary contributions of Shakespeare, Milton or Bacon, or even the classics of Homer, wight have remained unknown to man today, but for the perfection of the art of printing. The art of printing taking definite shape as we know of it today, makes an era in which nations were born and grew and enabled humanity to progress and helped acquiring the modern perfection and swareness of the wast storehouse of knowledge.

The perfection of the art of printing is not a distinct and separate process. It has been allowly associated with the advancement of scientific and technological skill, application of science to our every day problems and the outcome of involved experimentation and research. The perfection of the ert of printing, coupled with the improvement in its styles and allowally linked up with technological improvements, it is on to outcome of commercial and industrial needs, and leathy even due to change in testee and sociological interests.

The medium concept of printing one be traced back to the "epoch-making invention " of Guttenberg in 1639, which he described as an "adventure and art "; yet for the purpose of our critical ctudy of the sevenumbs relating to the evolution of the art of printing, the following may be considered as convenient historical divisions, when we talk of modern printing, we accessatily import the idea of printing with movehile types, and the periods for our study may be divided thus a

- 1450 1950, the DIOUNABILA period or the Greative entury or the epode-ending ten year span, which watered in practically all the modern features which characteries modern printing;
- 1550 1800, The Ern of Compolidation, characterising the development and perfection of the achieve-

ments in the preceding period with a measure of conservations and

3) 1800 onwards - The Erm of Modermins : During this period, printing undersont engintiems improvements, becoming highly medianteed and perfect. In this ported we find the west changes in the methods of production and distribution and as well as in the both to of producers and readers.

#### The INCUMABBLA Period ( The Greative Century ) - 1450 - 1550 :

The word " Incommbula" has been used in wardous shades of seaning; wither being confined to the time from Guttanherg's first production (1480) to December 31, 1350 or to denote the paried from Guttanherg to 1800 as ' prima typographiae incumbula ', when, as described by Bernard won Malliankroth, Bean of Humeter Cathodral, in a twact ( De criu et progressu artis typographices - Cologue, 1689), " typography was in its smeddling clothes".

The word 'incumebula' was quoted as being equivalent to "period of early printing to 1900 ", by the French Jesuit, Phillippe Labbe, in his Nova bibliotheca librorum memmegriotorum ('1.668).

In the eighteenth contury, when exphasis on the understanding of Letin had declined, people used the term 'incumbulm' to denote the books printed during bids poried, Much later, in the mineteenth century when Letin was almost out of vogue and there were very few writers in the language, several words like 'Inkumabel',

I Incumble ', ' Incumbulum ' were coined referring to individual items that energed from the printing presses of the fifteenth century.

The datalise set at the end of the fifteenth contury from Guttenbergs' time, was hearly representative, for boyond it was the poriod which sew seward memors of modern printing, such as Anton Kobenger ( 1460 - 1518 ), Aldum Hannutium ( 1460 - 1518 ), Anthelma Verrard ( d. 1512 ), Johannes Frobon ( 1460 - 1520 ), Heari Sationne ( 1460 - 1520 ), and Geefroy Tory ( 1460 - 1520 ).

The artificial barrier created by treating the 'incumabula period' as seenthing distinct from the first half of the sixteenth century, tended to produce disregard for the centributions of the early sixteenth century. Moreover, it gave an under-estimated impression of the work dome in the progress of sedern printing during the first half of the sixteenth century. The artificial separation of the two periods into haives of a single century of continual progress in the art of printing, also gave the impression that the two divisions were distinct periods of work and contributed new ideas of printing. This apparent effect was nother two ner own convenient or divantageous for the purpose of comprehending the evolution of the entry contributions to the art of printing.

The only difference which lay between the latter half of the fifteenth century and the first half of the sixteenth century, was in respect of the functions of the typefounder, printer, publisher, editor and bookseller, which were and could be concentrated in one man or a single firm in that business. All the wardous espects of the art of printing could be convendently and without objection concentrated in one institution or individual. The distinction, if any, was not recognised or had not been fairly and clearly established.

As time passed, by shout 1500, the warious asports of the printing trade had separated out and had acquired approachible stature to be resinued as distinct and specialised branches of printing, Frinting, publishing and bookselling ware established industries, which earlier could be sanaged with by a small capital and a single individual. But now, it requires a fair ascent of capital, foreeight not of a single person but of a group of people in the difference branches of the trade.

while Robert Satismos ( d. 1399 ) usbewed in the "era of the great printor-scholars", Claude Garmond of Paris ( d. 1561) and Jacob Robon of Lyons ( from 1571 Frankfurt), were that Jacob Robon of Lyons ( from 1571 Frankfurt), were that Jacob Robon of September 1, Trankfurt), were day to precise to precise type-designing, punch-outling and type-founding as distinct and separate branches of the era of printing, By about 1540, the era of Guttenberg, the idea had taken definite chaps.

The revolutionising decemental setting of the various branches of the printing trade, evoked samy a protest, and green as in Germany, the German Diet of 1870 possed a state check to the bifurcation. It wanted, in vain, to prescribe that printing presses be confined to the "continui of princely states, university towns and the larger imperial cities ", and ordered the suppression of all other printing establishments. Hear about this time, the printing trade had got concentrated to Paris, Lyons and Goneva in France; to Venice, Rose and Florunce in Italy, and to Amsterdam, Leidan Autorp and at other places in Surope.

The first half of the skrteenth century still constituted the "incumbula partod" - the greative era util wast contributions to the printing art, namely, the various type designs and forms. Though the lattice of Antonic Made and the rosen letters of Cleade Germannd, created and introduced about the year 1540, had geized fair acceptance, yet they were so such in vepus, that the "excellent curatve gottles" characters of the latters introduced in Hasburg in 1550, roseived a cold reception. The outcome of this conflict and orthodox instinct of the printers during that time, prevented variety being imparted to the gottle character of the latters. The 'Lottn' faces with thair 'Rosen's afternoone exclusively their owns.

Towards the mid-mixteenth contury, when even the location of printing trade in Burops ,transformed from its concentration at a few places, to others spread, out widely over the continent, the scope of the printing and publishing trade widened and it was shout this time that Christophe Plantin, a Frenchman, Laid the foundations of the Buthralands book production — a golden step for the expansion of the trade, Fren. in far-off Sngland, a charter was pranted to

the Stationer's Company in London, in 1987 - marking
the step as one of " unfettered expansion of the printing
trade ".

#### Guttenberg -

Outhenberg, who is sometimes reformed to as the father of motorn printing, ands his achievements at a time when there were several others in the field, working on similar projects. Moreover, the information pieced together is either fragmentary or insefficient to reveal fully the stops which lad to the invention of printing with moveble types cost from matrices.

Johann Genafisisch uun Guttenburg, was born cometime botween the years 1594 and 1599 in a galdsmith's family, While in political exils at Struebourg round the year 1440, he begun his experiments in printing work. At that time there were others too, mainly galdsmiths, who were working on the seme project in verious places, notably at Arignon, Druges and Sclogna. The experimenters at these places were trying to discover what was tormed as a subbol of producing an "artificial script", printing popularly so called during that time. Their trend, therefore, was meak attable for Guttanburg for currenties his object.

Guttecherg returned to Mains ecsetime between the years 1464 and 1448 and by the close of that decode ( 1450 ) had completed his researches in that field making his invention of printing with nombile types east from matrices parfact enough to be employed convertedally. Towards this end, Outtemberg had moneged to secure the services of shouts 600 gallders from the Mains Indyer, Johannes Funt, Another two years later, in 1452, Johannes Funk made evailable to Guttemberg another 600 gallders coupled with the arrangement of a partearming for hisself in the business - " production of looks" = a specialised branch, though infunt, industry,

Outbeaberg had hardly worked for another three years labouring with his investion of seiding the commercial application perfect, when in 1455, the Mains Lauyer, divorted his patronnes to another man, annely, Peter Schoffer of Germshein, who was in his employment. Fortune deemed upon Peter in Commercial field of printing books, who also, later become the Mains lauyer's main interest, by marrying his daughter with a handsome doury.

Just about that them another printer is known to have invented one inferior types, which were employed for printing calendars, papal bulls, Latin grammers and for similar other work.

Quttemberg, on the other head, could only samege to salvage from his minfortunes, the de-line and 36-line which had been employed to print the Bible and the Cathelicen.

The dissemination of knowledge and the economy which could be effected by suitable choice of types, were two things which Outtenberg could manage to prove with the Catholicon coming into print in the de-line types. The compilation of the Catholicon by Johnses Ralbus of Genon in the thirteenth century, further proved by using the types invented by Gutteeberg that book production could also be chapsened by the proper selection of types.

The inclusion of the 'colophon' in the Catholicon revealed the mind of the great inventor, for it appears to have been written by himself, which reads as follows:

" With the halp of the Nost High at whose will the tongues of infants become eloquent and who often reveals to the loudy what he hides from the wise, this mobile book Catholicon has been printed and accomplished without the help of read, stylus or pen but by the wendrous agreement, proportion and harmony of punches and types, in the year of the Lord's incornation 1460, in the notable city of Mains of the renowned German nation, which God's gence has designed to prefer and distinguish above all other nations of the earth with so lafty a genius and liberal gifts. Therefore, all praise and honour be offered to These, Holy Father, Son and Holy Spirit, God in three pareous; and thou, Catholicon, resound the glary of the shurch and never onese praising the Holy Virgin. Thanks be to God "\*.

Outtenberg meaned his end by 1460, when he was struck blind and seems to have abandoned printing, His Hisfortunes increased at the sack of Mains in 1462, but was

Steinberg, S. H. - Five Hundred Years of Printing, p. 23. Made and Printed in Great Britain, 1988.

scowhat compensated by a pension swanted to him in 1465. by the archbishop. He died in 1468, on February S. burded in the Franciscan Church, which too was descorated in 1742. A kind relation, later, dedicated an epitaph which read " to the immortal memory of Johannes Gensfleisch, the inventor of the art of printing, who has deserved well of every nation and language "\*.

The product which paid a tribute to Guttenberg and which could be called his own greation was the printing of 42-line Bible, set up in 1452 and published before August 1486.

Guttenberg s invention was so highly perfect that wory meagre improvements were added to it until the eighteenth century and, as such , Guttenberg's original design resained the last word in the technique of printing, popularly known as the " common press ". The high technical perfection which Guttenborn renched later in his work, remained unchallenged until the early mineteenth century. Details of the early experimentation of Guttenberg being obscure, the " technical afficiency " reached by him in composing, winting, matrix-fitting, type-centing and punch-outting, remained for nearly three centuries the " last word " in the field, with the result he was the " upassailed master craftsman of his art " for long. The only contribution above that of Outtenberg ceme from the Butchman, Willem Jamesoon Balasu, who gave the method of enhanced sorew-and-lever press area,

Steinberg, S. H. - Five Hundred Years of Printing. p. 23. Made and Printed in Great Britain - 1988.

and slightly increased efficiency. On the other hand, some improvement to the press by Lecando da Vinci did not come to be tested, but remained only in the blueprint stars.

Outtenborg indeed " invented minting " . but cortainly was not the first in the field of printing of books, or cannot be called to be the " inventor of the printing of books ". Books were being printed even before Guttenberg's times it used to be done with the help of wood-blocks, engraved metal plates, drawings or pictures on stone, and other media. The printing of books | printed | by William Slake and photo-composition is yet another example of production of books, though not exactly by moveble types which constituted the ! epochmaking 1 contribution by Guttenberg, marking that era as revolutionary over the provious methods in vorus. The avenues opened by Guttenberg's invention of a diting . ! sub-editing ! and ! correction ! of a text of printed matter, which could automatically be made identical in every copy, or in other words, " the uniform edition precoded by critical proof-reading ", was the significant superiority of his method, which it commanded over the ones in existence. The similarity of every copy of each edition, applied to misorints as well when identical " errata " slips could be added to each of the corrected texts.

Outtemberg's two main contributions to the printing world were, first, what may be called ' job-printing ', that is, the foundation of medern publicity media, possible

through the judicious use of the wast variety of letters in clever combinations, the main significance of Guttenbers's invention.

Secondly, the invention of dutemberg made it possible to produce and places for sale a large number of dientical copies without much need for time in their production, dutemberg our nightly also be called the "progenitor of the periodical press", when with later improvements, it become possible for the printing and production of themsends of copies of a single text or subject matter.

While Guttenberg is easily called the father of modern printing 1, yet, it would be worthwhile to consider what constituted his invention. The attendant circumstances were largely responsible for Guttenberg to think in terms of devising some sort of method for the " large-scale production of literature ". The trend. of the times, namely the accumulation of scribes who transcribed comies of wanted texts of subject matter, specially in university towns, like Paris, who senetimes even formed thomselves into guilds, revealed the necessity of having some sort of Cuicker process by which a single text or subject acttor could be multiplied into several copies. Those professional soribes, though providing an answer for the multiplication of texts, were beyond the read of the poor man, for they plid their business mostly for the Ficher sections of the monte desired to possess classics as a truth of their existeracy. Then, there wes the poor student who often found it difficult to get copies of logal, theological, and literary texts, for the professional saybes who often worked under gallie, were beyond the seagre resources of their podests. Veppadamo da Histical, for example, engaged as many as fifty scribes at a time in the untwestly town of Paris, and the Brethran of the Common Life in Deventor, had so much specialised in the copy of philosophical and theological texts, that they had monopolised the market all over the northern Europe. There were others too, like Blabold Lauber who had organised a "veritable book factory" in the Alestian town of Hageness, and his productions mainly were meant for the open market. Leuber, on the other hand, specialised in the printing of "light reading mether".

On the other field, the Chinese method of printing from a negative relief said to have come into being very early (504 A. D.) done by "rubbing off impressions from a wood-blook" had come to be known during furthenberg's time, where blook-prints and blook-books were available in the market. The Chinese system of printing had spread out to the west in Europe and prevalent during Guthenberg's time, through the modified of traders traversing the wast continent along the carryon routes,

The Chinese further contributed by inventing paper, which proved much more congenial to printing them Veilium, which van in vogue, was another distinctive selvancement which helped printing to acquire its modern trend. Gutbenberg in the process of his invention, replacing the wood by metal and the block by the individual letter, could be said to be only extending the precedent, already in vogue. Furthermore, as a goldentia by profession, dathenberg was only advancing in his own trade, that of cutting of punches for either imprinting thair trade marks, or for imprinting inscriptions on one, bells, and other metalware by punches of letters.

The availability of the vinepress which had been introduced a thousand years back in his own nature land by Rosana, was another facility which booms handy in his pursuit of compressing and flattening some saist substance which was also pliable, such as printing paper which seme to be used later, for taking off impressions from it.

## The Era of Consolidation 1550 + 1900 :

The development of the printing press provides a remarkable history of achievement. Hend presses were far more than 100 years constructed of wood and operated on the sorew principle. William Jameson Bolacou (1971 - 1988), of Holland mode the first improvement, but no radical change came until the end of the eighteenth century. Adam Romage, of Friladelphia and Charles, Earl of Stenhope, of London vorking at about the same time, made further improvements, Stanhopa's press, appearing in 1800, being the first to be constructed entirely of iron. George Chymer, beginning in Friladelphia and continuing in London from

1817 to 1884, was the first to abandon the some entirely; his substitute being a series of compound levers. The hand-lever gle-jointed bear principle, appeared about the some time and eventually superceded all others.

In 1780, william Micholson, an Englishman took out a petent for a cylinder press, but this did not got beyond the drawing of plans. It was left for Frederick Koeing, a Sexon to construct the first power-driven machine in 1811. This, however, proved but little more than the adaptation of power to the hand press, and it is assumed that only one of those machines was made and used for book printing.

The main characteristics of this period is ' the Old order changeth yielding place to new '. The last two hundred and fifty years that followed the ' heroic contury ' were marked with certain changes (' technically, there was not much change),

The parsonal union of the type-founder, printer, editor, publisher and book-celler ones to be buried, though their functions were conclused still continue. The occupational differentiation came to stay. The deadsire change was in the 'order of precedence 'with the publisher as the central figure. The professional author emerged as an independent force with a wider reading public, and the periodical and the newspaper press because the chief webile of surredish incodades.

### The Era of Modernian - 1800 Omwards :

The minoteenth century marks a decisive stage in the history of printing. That is, during the late algiteenth and the minoteenth century the desumd for books rose throughout the western world as a consequence of the social and economic effects of the industrial revolution, and particularly as an aspect of the changing status of the middle class.

The prevailing conditions affected the technique of printing, the asthods of publication and distribution. Three hundred and fifty years elapsed after Outtemborg's invention before any basic change was made in the technique of printing. There was no difference between the humble prose on which Guttemborg printed the 42-line Bible, and the presses for the accommodation of which John Venbrugh designed the specious Clarendon Building in 1913. Now, within a generation, the printing trade underwent a wholesule alternation.

In 1814 a German nessed Frederick Koeing invented the first steam-driven press with a rototing cylinder. The modulum produced 1,100 impressions per hour, thus quadrupling the output of a hand press. Later, a machine was constructed to print upon both sides of the sheets before delivery and these machines were in operation until 1887.

Koeing returned to Germany in 1817, and Applegarth and Couper, engineers of The Times, built a machine in 1827 for printing on both sides of shoet, and capable of giving 4,000 impressions an hour. This was in use until 1848 when Applagarth invented a new type of medities with cydinders in a vertical position and on which the type was secured by means of wedge-chaped column rules. Around the type cylinder wars grouped aight impression cylinders, the cheets being delivered in a vertical position and taken off by head. The output of this medities was \$,000 impressions per hour. There was only one of those sachines made end it use ultimately replaced by the Hostype revolving machine, which made way for the Helter retary perfecting grees in 1869.

In 1846, Robert Hoe, founder of the worldrenouned American printing machinery manufacturing firm. built a new style of press. This was known as the Hoe twoe revolving machine. The twoe cylinder was placed in a horizontal position and the type secured in cast-dron beds by special looking up apparatus. Each bed represented one page of a newspaper. Grouped around the type cylinder were four, six or ten impression-cylinders, each of which had feeders laying on sheets of paper. As the main cylinder rotated, the type was inked by a roller, the sheets as they were fed in being taken by grippers to receive the inked impression of the type. In this instance, the sheets were delivered by means of " mechanical flyers ". This machine was capable of turning out 3,000 sheets per feeder per hour i.e. with a four cylinder machine, 8,000 impressions were obtained.

Spurmed on by the newly harmoneed stem-power, another great era of printing invention had begins. New and faster printing medianes were invented. In 1851 an Edinburgh publisher, Thomas Nalson, evolved a completely new type of mediane which printed the paper from curved printing plates affixed to revolving cylinders. This machine was the four-unser of today's newspaper machines, through which reads of paper nose at great speed to emerge, printed and folded, at the rate of fifty thousand copies an hour.

That is, an impute was given to the production of newspaper by the invention of the paper saking machine by the brothers Foundrider in 1805, while the knowledge of how to cast curved storec-plates also helped forward the development of newspaper production. In 1863, the first printing prose to print from a continuous reel of paper was made by an American named William bullook. The machine consisted of four cylinders - two impression cylinders and two plate cylinders - but as the paper passed from the reel it had to be cut before printing. This led to many difficulties and the machine was soon discarded owing to its unweighbility.

The proprietors of 'The Times ' were continually endeavouring to construct a relaxy perfecting median and in 1866 the feacus Walther rotary perfecting press was built to print The Times. A real of puper was used, both sides being printed from curved serve-claims and the sheets delivered flat. These were used until 1895, and were undoubtedly the models from which present-day newspaper rotaries have developed. One drawback to the smeety production of newspapers in the early days of the rotary machine was that they were delivered flat and had to be folded by hand. In 1870, the first folder attachment was invented by two English engineers, G. Duncen and W.A. Wilson, and since then the development of the rotary press has been ranid; the reason undoubtedly being the overcoming of the folding difficulty which in turn has enabled proprietors to produce newspapers in large numbers at which they are now sold. Prosent-day newspaper presses are capable of printing simultaneously from as many as 15 reals and to produce over 3,00,000 comice per hour. Credit must be given to Sir Rowland Hill for the inception of the idea of printing on both sides of the paper from a reel; the suggestion having emanated from him in 1835,

In 1832, Daniel Treadwall of Boston applied power to a machine built on the " bad and plates " principle. The original machine of this type was improved upon by Adama of Boston, and for many pours this class of muchine was used for printing fine books and woodsutes.

The next notable devalopment of a printing machine was one worked by tweedle and adaptable for the printing of small jobbing work such as cards, head-billnete. The first machine of this character was made by S. P. Ruggles, of Boston, Mass.,in 1830 and was known as the Ruggles card wass.landth. over a quarter of a contary later (1856). George P. Gordon, an American, built a press which proved to be the forerunner of what are now known as light platen manchines. This was constructed with the type bed in a vertical position, was nessed " the Franklin ", and mapidly became in general use throughout the world.

The introduction of the power press and the machine manufacture of paper decreased production costs, and nade possible a west increase in quantity production, which was further sugmented by the technological changes in the last decodes of the mineteenth century and the beginning of the twentieth. With the introduction of machinery case the disintegration of guilds. Books circulated more widely through circulating libraries and may trude channels, and by means of the sale of the publisher's reminiers. Patronage as a means of financing the publication of books gradually declined and payent to author by reyalty because the general practice,

The United States, Singland, Germany and Towist Union are now the most important countries in printing and publishing. The printing industry in United States in 1929 paid one twentieth of all manufacturing vages and ranked seventh in the total value added by manufacture. Book and job printing made up 31 per cent of the total value of the output, while newspaper and periodical printing comprised 55 per cent; all per cent of all various wars employed and 40 of all veges were paid in book and job printing, 33,1 per cent and 40 per cent periodical Printing.

Commercial printing is centred in New York City, which produces 24 per cent of the output, and in Chicago, which manufactures 16 per cent, the remaining 60 per cent is videly diffused, no other city printing nore than 4 per cent of the total and only 12 as such as 1 per cent. Recuses of the many small units producing for local consumption the number of establishments in publishing and printing and allied infuseries exceeds that of any other infustry in the United States. In 1939, those totalled 27,552 - a decline of 6,255 as compared with 1,919. The major portion of the production, however, is concentrated in a few large plants in book end job printing and in the newspaper and periodical branches of the industry.

According to the United States Corporation inconsetex returns the not income of printing and publishing corporations increased from \$9.7,479,000 for 11,170 corporations reporting in 1981 to \$223,009,000 for 11,170 corporations in 1980. In the latter year the total gross sales reported were \$2,469,7000,000 and the total net profit minus taxes was \$618,500,000 10,080 corporations reported a total net contail investment of \$3,113,000,000. A comparative analysis of the 1925 corporations income tex returns of the printing and publishing injustry remined second in the percentage of corporations shocking a profit which totalled 55.7 per cent, and also second in terms of the percentage of gross profits on sales, which totalled 38 per cent; the percentage of mucessful firms reporting profits of \$10,000 or more in that year was 70.3 per cent.

Within the Lost fifty years the new machinery which has been introduced into the composing room, the press room and the bindary has revolutionized the industry. The Lincetyre and related machines practically supplanted attraight matter type-satting by hand between 1886 and 1902, Although the Lincetyre operator sets about four times as rapidly as does the hand operator, there appears to have been relatively alight insodiately displacement of labour both in the United States and in Surpe, because the technical character of the Lincetyre required for its most successful operation the skill of the superceded handiscraftsman and also because the market for printing expanded. Competition by scooleys and preparation of the form by photographic processes largely eliminate type composition and thus are affecting employment.

Olinder prisess were first installed in the press rooms of the United States in 1888, medern rotary presses in 1890 and automatic press feeding attachments in 1899, By 1918, less than 4 per cent of platen and cylinder presses used in nonserval printing in the United States were mechanically feel by 1921 the proportion had mounted to 66 per cent. The installation of automatic feeding attachments and self-feeding job and small cylinder presses has continued regidly in 1929, 44,000 out of 64,000 presses sold were automatically feel. The effects of this mechanication are revealed in the United States consumments with above that while value added by meantfacture in book and job printing ross more than

760 per cent from 1899 to 1939 - only 120,1 per cent more workers were employed. In newspaper and periodical printing the results are even more strikings the value added by manufacture increased 679.4 per cent between 1899 and 1929. while the number of workers increased only 34.8 per cent. The productivity of labour per man hour in newspaper printing increased 264 per cent from 1896 to 1926. In 53 commercial printing plants studied in New York city, while there was a 7.9 per cent increase in employment of skilled presonen in 1929 as compared with 1924, there was 5.7 per cent net displacement of unskilled or semi-skilled press aggistants; although the relative number of men employed increased slightly on the old models, it dealined on the nay onos. The bindery has likewise been mechanised by the installation of automatic processes for folding, gathering and covering books and magazines.

Modern printing machinery lad to the departmental talination of the printing influency which in turn resulted in the specialization of craft unions in the United States. The International Typographical Union, which took permanent form through a combination of local organizations. 1856 and which later affiliated with the hearton Federation of Labour, included Compectors and Press-room vorkers. The pressume had broken away from the compositors by 1869 and had founded their own international organization, the International Frinting Pressums, which in 1866 expanded to include the press fooders and became the International Printing Pressum and Assistant's Union. It may be concluded by eaying that the printing industry has grown very rapidly since 1900. Technically thore were much change. Compositors and printers, publicabre and book-sallers, borrowers and buyers of books adopted or were forced to new ways of production and concumption. There was rationalised organization. Hew inventions lowered the ones of production and mass literacy created further demands for printed materials. At the same time the national and international organization of the criming trade videoud the channels.

The complete medical sation of the whole process from latter-founding to book-dinding was nearly all the time expending every medica of the trade and strengthening its economic escurity. The book-buying public was resping the adventages of greater efficiency, better quality and reduced prices.

As granting Rest is becoming the means of salightening the messes, the gress in India should keep pace with the improved methods of occording, and the technique of printing should be up-to-date. In free India, the edunational status of the age has favoured changes, and the printing trade is trying to respond to the need.

As in all other fields of industrial enterprise, the printing industry has also made its progress in this country, but sootly without Covernmental lead or halp. There are more than 20,000 printing houses greed all over the country, but only a few of them can be said to be quality printers, turning out jobs comparable with the worlds best in the line.

Today, the presses are conterned all over the subcontinent and with the attainment of independence the number of printing presses, the newspaper process and job presses has immensaly increased.

According to the nursey understain by the Government of India and All India Federation of Master Printers in 1935 to 1984, 70 per cent of the printing presses were located in five states of Soukey, Delhi, Madras, Uttar Pradach and test Songal.

The printing industry in those five states is mainly located in the city of Bombay, Bulhi, Madras, Allahabed and Calcutta. The number of printing presses in Bombay city is less than 800. There are 850 printing presses in Madras, 100 in Allahabed and 2,878 in Calcutta. In Balhi, the number of printing presses is nearly 1,200. But, it is only in Calcutta and Bombay where the printing findustry has developed in a stendiific way.

The prinking statustry in our country meads more of state help and co-operation to ensure an un-interrupted progress in its various branches. Neither the industrialist nor the State has premoted matisfactory development, despite the fact that the speed of knowledge was the responsibility of the one or the other. Now, the brechure published on the escalar of the All India Printers Conference and Enhibition has touched upon many important problems which face the industry in our country at the present time and trust the attention of those who are directly concerned with, or responsible for, necessary improvements in it. It is hoped that it will be found useful by those who are interested in the progress of this wital industry of our country.

# B - METHODS OF PRINTING

Besides being an art and one of the chief means of communication, printing is a great industry.

The term 'printing ' can be applied to any process by which a print is obtained. Frinting is the act or practice of taking impressions from interevent types, plates or other surfaces containing a design, upon a paper or sixilar meterial. Frinting is the business or occupation of a printer such as type-setting, press work and its accessary adjustes.

There are a number of methods and processes for graphic arts reproduction. But, there are three basic methods of printing used in the printing process which are as follows : -

- 1 . Relief printing or Letter Press Frinting,
- 2 Lithography,
- 8 Photoengravure,

# Relief Printing -

Relief printing, often referred to as Letter Press printing, is the oldest and by far the commonest printing process. Practically all newspapers, most books, magazines and commercial jobs are printed by this method.

When we speak of relief or letter press printing, we mean printing from the relead surface of the types or plates. In relief printing, the relead surface is covered with ink and an impression of the formet is then trumpferred to paper. Relief printing findless all procedures used in printing directly from relead surfaces. Letter press printing one be done with type, line, engraving or halftone blocks. Since all relief printing must have surfaces uniform in height, a standard based on the height of the shank of metal which comprises the type, has been universally accepted,

Thore are three bade methods of securing the impressions of the raised surface on paper and these have resulted in the design of three major types of printing machines for latter-waves printing. They are :

- The Pinten press ( automatic platen and hand platen press ) which gives the impression of the whole printing surface at the same time;
- Cylinder Frees carries the paper on a cylinder bringing it into contact with the typed form as the bed moves back and forth and the cylinder revolves over it; and
- Rotary press employs a curred printing surface which revolves against the impression cylinder, Letter-press printing relies upon direct physical

contact between the inted minting surface and the paper.

It has crispmess and brilliancy which is unsatched by any
other process.

Machines which use ordinary printers! type are known as letter-press, type-set or relief printing machines. Type is normally made of metal and is available in a large wartety of faces or styles, each being house by a different besig name in order to distinguish it. It is also supplied in various cises. There is a wide variety of masse given to the different type designs, such as Call, Times, Bodoni, etc. These besic designs are subdivided into styles which have a general resemblance, but have their own particular them of the general resemblance. Thus, the Call family is divided into Call Light, Cill Sams, Cill Sams, Cill Sams Bold, Cill Sam Italie and many others. Since all those types which originate from the basic type have recemblances in some way or another, they are known as femilies.

The printer measures his type in terms of points "e.g. 10-point Times, or S-point Gill Sans.
But, it should be noted that the point used by Mearten and British printers is smaller than the point used by printers on the Suropean continents so we should buy type from one or the other area, but not from both. A samplete nlymber, including the additional aigus required, is generally called a fount or fort.

The machines which use relief type are often large and costly and specially designed for extremely

high speeds. They require skilled staff to operate them. There are, however, a number of both small and sedium steed machines which are able to produce prints of a very good quality and which can be operated without special training or skill. This type of apparatus is available in small flat-bed or send-sutematic and power rotary machines. Some are available which print from carbon ribbon roll and are used to give the printed matter the apparance of having been produced on a type-writer. This eachies aircular letters to be printed in large numbers, each having the apparance of an individually typed letter.

There are warious methods of setting up the type when using these small printing machines. It is mecessary in all cases to prepare it in reverse or backward, because the printing is direct and the copy papar being in contact with the type face will therefore reverse the famps again to read correctly. Loose type is laid out in special boxes, each letter having its ewn compartment. This makes the selection easy and reliable,

The rotary type of medias is fitted with grooves or segments which hold the type securally, Special composing sticks or forks are swallable and the type is first transferred into those holders and, when complete, is placed line by line into the grooves of the medius.

Both line and hulf-tone blocks can be made for use in relief apparatus. The preparation of these is generally beyond the scope of the average reproduction unit, but the makers of the machine, hold large stocks of designs on request.

The rotary machine is able to grint at morsel duplicating speeds and is, therefore, ideal for the production of forms and such material as occupit be gradued by other types of machines. It is able to use various colours of ink and the carbon type one print several colours simultaneously ( gines the use of carbon makes at in affect ).

The small medians, using rollof type which are really ministures of the big type-est medianes, are available in most countries. They are in appearance only toys, but are well meds and capable of producing work of first class quality. The cheaper types are slow in opportion, since each showt is placed on the mediane by head; but apparatus is available capable of giving uptol.000 urints car hour.

Numerous small and observe booklats are swallable which outline in detail hew to set-up the type for use in those unchines. These are swallable from the mekers of the apparatus and should be carefully studied by all who require the type-set appearance and cannot afford the large coatly madding.

The low price and the simplicity of these small sachines should not be taken as an indication that they are not emphise of producing good works. They use the same type ink and paper as the very large machines, and with care and a little experience will produce comparable results, though not at comparable speeds or of comparable sises.

Printing from storeotype, electrotype and photo-engraved plates, as well as printing from handest and machine-net type and sluge, is a modern scientation of relief printing.

# Liliamenty -

Lithography, though still much loss oceanon than latter-press work, is the most rapidly grouding method of reproduction. Fractically all items printed by the relief process are also produced by lithography, including for example, books, calendars, maps, posters, labels, office forms and even newspapers, Almost all printing on metal and much of the printing on rough paper is done by the method.

The process of lithegraphy was accidentally discovered by Aloys Sensition: in 1796. Since its invention, lithography has developed into a major industry, retaining the name which seams stone variting. Lithography offers the advantage of being able to produce every kind of copy-typs, line or helf-dome. Ordinarily, lithography has great advantages for larger was and labols and is besides a cheaper process. Better affects can also be obtained for show-coards and in writhing posters; it undombedly holds the field.

In fact, lithography is a well established method of producing prints of good quality. It is widely used by professional printers for high class work of large sizes Lithography is based on the well-known grandple that grease and water will not mix. The safter used in this process, therefore, consists of a material able to hold water or other chesicals and misses of a greasy nature which attracts the greasy ink used in the process. Originally, the matter used was a special stone having porous qualities. This method produced very good results, but was very low.

There are two forms now in general mas, one which creates the copy direct from the master and the other which trunsfers the image from the master to another roller which is made of hard robber and is known as a blanket. The commen of " offset", since the image is offset from the plate to the blanket and set off then again to the copy.

The offset sothed has many advantages over the direct form of lithography. Its chief value is that it allow typing or drawing to be done directly on to the master. The offset method also allows paper of a much deepper quality to be used. A serious disadvantage of the ordinary form of lithography, including the stone sethod is, that the image must be drawn or transferred in reverse so that the prints taken from it read correctly. This is a very serious handlosp, particularly when using a typevector.

For many years, metal plates, mine or aluminium have been in common use. Recently, paper or plastic plates have been made available and these are obtainable in different qualities, the chesp case being designed for very short runs. The better quality paper plates are shile to produce many thousands of copies. It will, therefore, be seen that by the use of an appropriate plate, paper or satal, this process is suitable for all types of work. The satal plates can be specially costed to enable them to make extremely long runs of many thousands of copies, when these are required.

Both the metal and non-metalled plates can be stored for re-use, Some of the changer paper plates are not suitable for storage over long periods. The life of these chesp plates depends a good deal on the method of use. Operators using too much moisture can weaken the plate and thus shorten its life considerably.

#### Operators -

The machines used in 'officet' are all of the rotary type and electrically driven. Some are hand-fed or have simple friction feeds, but most models have suction feed and work at high speed.

The maximum size they are able to print is generally upto 14° x 20°, though in some countries, they are available for large sizes. Officet machines of the traditional type are available in most countries. These are big moddlines and are able to print from large rolls of paper or out sheets and frequently in two or more colours. Such machines are in effect a number of machines have in effect a number of machines have in the minister is done consecutively. Two sheets or rolls numbers

from one colour to enother, emerging finally as a full colour-print. The operation of such machines requires professional training and such skill.

### Reproduction of the Master -

There are memorous methods by which offiset
masters can be prepared. They can be typed direct,
written or drawn with the add of a greaty pencil, pen
or caryon. The image may also be transferred from a
pencil or by other interesting masters. Anything that
can be photographed in the same size, or reduced, or
enlarged can be printed down on to a metal plate, Stencil
appearance of the flat bed type, or the 'ordererme '
Brossess lace can be used to transfer the image to a plate.

A metal picto is typed by using special greasy rithons. This can be corrected by armsing the greasy ink. Faper plates are typed with a carbon paper ribbon and erased with a special fluid which resoves the deposited grease. For writing or drawing direct on to the plates, special greasy pendies or bull-point pens are available. Those are also erased by the same method.

The plate one sign be coated with a soundtive emission which, when dry, allows an image to be printed on to it. The coating is done by pouring this solution on to the plate while it is boing revelved in a whirling machine, which causes the condition to opresed in an even cost. It is dried by the application of ciry, as it revelves. These operations are conducted in a normal room lighting, atno the contains is now way sometime to light. The plate and the menter are hold in contact in a gressure frame and are exposed to a powerful light, normally are or mercury. Greeny ink is then rubbed over the plate, followed by a gentle utping under a jet of veter,

Manne, light has passed through the negative, the saudston has been hardened, but where it has not received an exposure, it is still soft and is, therefore, rubbed every, leaving the herdened image with the gressestructing that attached to it. This, when attached to the mention, will attract the gressy int and therefore create the image which is later transferred to the copy.

the manufacturers are also symilable. These are useful where micrographic plates are only occasionally required.

Paper plates which have been pre-sensitized by

The photographic method widens the scope of the offset machines and enables intermediate masters, which can be prepared by photography or photo-copying or other processes to be used.

In some countries, yallow or green standle, known as dispositive stoodle, are available. When typed, those can be printed on to the sensitized plate, since the wellow standl acts as a burnier to the blue printing light, but allows light to pass through the parts out by the type-writer or style. It is altamed for this swithed that it gives a better result and that the standl is more sacily corrected. It also can be some conveniently stored, since it is dry and is, therefore, resulty withdrawn for

any additional runs, when required,

The motal plates, prepared by photographic seams onn be immorted in an add both to reaces the previous image and make them autholls for re-use. This is useful when plates are difficult to obtain, and saves considerable expense.

### Continuous tone -

Man photographs are required to be printed on ink printing mediates, it is necessary to use what is called a half-tone screen. A photograph printed photographically from a megative is called a continuous tone print; a reproduction printed with a screen is tormed a half-tone print. The screen breaks the image into small dots of varying since according to the density of the black image on the original. Screens known as '120' or '138' are most frequently used in the offset method.

machines generally giving a high output, It uses masters made of metal, pleatic or paper.

That is, the offset process is confined to rotary

It can be used soonest cally for both short end long runs according to the master used. Special plate contings enable extrusely long runs to be made when these are required.

Offset printing gives a softness and texture which is unequalled by that which you get from direct printing owing to the plicibility of the rubber blanket, and theorefore, with many subjects where there is a harmonious

blending of colours, the finished result is very soft and beautiful.

The numerous advantages of offset printing give promise of its growth in popularity; though it will probably never compal the abandonment of other methods of printing, either lithographic of typographic, Sack kind of press and the various processes will continue still to hold their constructive places in the arts.

The prints are of good quality. They are durable and can be printed in many colours.

The process is widely used, throughout the world.
Lithography or today's photo-lithe offset has ands
a tremendous progress in the field of graphic art. It has
gone from shome to a sine plate and on to a bi-setal and even
to a tri-setal plate. It has advanced from tin printing to
bond paper, to cloth and its verestility has been used for
printing on glass, plantics etc. It has graduated from
ordinary black ink to many colours, including gold, silver
and fluorescent and other metalic inks.

Modern offset reproduction is more departent on photo-sectant cal operations than on hand operations, for accuracy and faithful reproduction, as well as reducing the cost. Continuous tone colour separation nagatives are corrected on the osmers by colour-ansking, using various types of menting processes.

It is generally agreed that the subtractive printing colours evaliable in the market are not perfect enough as fir as pigeontations are concerned. This is due to the fact that the blue-green ink does not reflect sufficient green light nor cufficient blue violet as it chemical, Similarly, magenta ink dose not reflect enough of the desired blue-violet light,

By correct application of masking technique, some improvements can be achieved to minimise these deficiencies.

Offset plate-making has advanced regular with the progress of actance, specially in the sections of matallurgy and chemicals. A wider range of bi-matal and tri-matal plates, such as Goates, Aller, Bookslama and Elfare, I. P. I. tri-matal plates sto, are already in commercial use, giving incessely longer runs, yet retaining the finer details of the reproduction.

A number of pre-sensitied plates, such as 3-4 plates, of a very high degree of quality, are also in use non-m-days. Modern "Step and Espant" mentions also come in the picture, by which multiple images can be reproduced on the metal plate from a single unit of negative or positive with automatic and accurate real stration.

Offset printing meadures have made long strikes towards progress and improvement along with the technological developments that combine structural durability, high definition, and increased speed. The multi-colour offset machines not only afford the printers an excellent and high quality of reproduction but also have saved time and costs.

## Gravure or Photoengraver -

Granume or photoengraver printing, the least common process, is of two main types : Rotogravara ( in which, press plates are made from pictures by a method based on photography ) and hand or machine engraving. Sunday newspapers are the best known rotogravure products. Hand or machine engraving to used in making engraved stationary, greating cards and statler unclusts.

#### Process Secrement' Role in India's Printing Industries -

In our country, now faced with the problems of combining mass illiteracy developing new industries, expanding both the home and foreign markets for our products, printing industry, obviously compless a distinct position of immone restonability and importance.

At the same time, we must reading that to obtain the macrimus results from the printing industry, in any or all of the above fields, 'printed matter 'has to be presented in an attractive and inviting manner. Feople meaning do not find much intervent in reading the printed matter unless the printing is good, lay-out is good and the presentation is irrestatebly inviting. Though it may sound blunt, printing, more often than not, has to be formed on the readers with attractive permentions. All sales—activities are directly correlated to display, and printing also conforms to this same.

On the capacity of making the presentation attractive, depends the speed and certainty of the printed matter being read with real interest. And in this difficult test of the presentation of printings, colours, lay-costs and process blocks, all play a very important and essential park. where sure results or quick results are desired, the importance of the use of Process-Ricche is undentable. The story told in a thousand words may be look. But the story told in one magnificient multi-colour illustration is sure to be taken note of and accepted. This is a scientifically established fact.

From the secondary position, condessendingly given to the Process-Engravers in the country, it is parispos reasonable to infor that the essential and important role of Process-Blooks in achieving quick and effective results is atill under-estimated. Nevertheless, the fact remains that Process-Engravers must continue to play their part is verious important fields where their services are needed.

We are all agreed that mass education is a vital monosaity. The Union Oversrment have also given reasonable priority to this aspect, both in the First and the Second Five-Year Flame. As per estimates (or shall we call them tangets?) of the Second Five-Year Flam, Sh per coat of the children in the age group 6 to it years, and 87.5 per coat of the children in the age group 6 to it years, and 87.5 per coat of the children in the age group of it to 14 years, would come under the boacht of free and compulsory education. The number of students will increase by 7.7 million at first stage, and by 1.8 million in the second stage, requiring 55,000 new primary schools and 5,000 new indile schools.

The above figures would convincingly establish the thesis that in order to achieve the desired results, we shall need planty of illustrated books, pictorial asystimes, and help-books sto. Oan we produce these illustrated reading matters without liberal use of Process-Slocks? How than shall we speed up the pace of mana-admention?

No, take the instance of new industries. The new industries that are greating end should be growing, much be able to speak their own stories effectively and usefully. Could any one think that they could do so without the assistance of blocks?

Then, aguin, in the sphere of publicity and prepagends, the use of blocks in all sorts of combination; is indispendible. The products will be adjudged by the sames that retory is told. If the publicity matters - brockness, hand-outs, leaflets, and press advertisements look poor in get-up and orests an impression that you were carrless or missely in the presentation of your stories, do you think sales proposition is mostills?

The significance and impact of this sepect have to be remembered, particularly in the preparation of publicity and propagada undersials for foreign countries. People reading our advertisements or booklate at a distance of many hundred miles, will judge our product from our publicity matter which reaches them first, It is difficult to get over the first impression, as we all know.

If the publicaty matter is poorly represented and cheaply produced, it is impossible for it to out any ice with the vall-to-de and sopinisticated people of more advenced countries. People reasonably judge a country by the quality of its people and products they come in contact with. Poorly

produced reading matter sent out of the country, is liable to damage the reputation of the countrys' printing as much as its general cultural and economic potential.

If we remember the implications of the above, we must allow edequate princity to the problems of Block-Hakars who are now struggling against many odds, created by adverse circumstances and also by the secondary position assigned to this industry.

The stiention of the Union and the State Governments should be invited to the snowalous position of blook-makers in their scheme of promoting ' Quality and Display' of Tweddne matters,

The "State Awards " are ment to build-up efficiency of printing and also the art of presentation. These are marked for printing under as many as is enterprise. I wonder, thy Process-ingreving has not been included in the liet; though it possibly has the biggest say in the field of coercing the reader's eyes on the reading matter provided. Process-ongraving, therefore, deserves to be included in the list for "State Awards", on its our merit. It is unfortunate that for the rectification of this existion, no efforts have so far been made.

All these basic methods of printing are widely used commercially in the progressive countries. The desant for printing has increased at such a rapid rate that no method has suffered from the introduction or expansion of another. Significant developments have been taking place in all the three spheres. In fact, progress is so rapid that many revolutionary changes may appear in the course of a decade, Hence, it is well nigh impossible to hexard a gases as to the most popular and effoctive method of printing in future. Of one thing, however, we are certain decorations, illustrations and latter forms, such as we have in printing types, will continue to be the contents of the printed stage, regardless of the method of reproduction.

# Process of Printing -

There are a number of special purpose processes for graphic art reproduction. The two which are most widely used commercially are the Silk Sursen and the Colletype or photosolatin process.

Silk dress frinting - In the Silk Sares process, an method practically as old as the relief printing process, ink or paint is squeesed through a stendil consisting of solid and process seem of the screen by a squeeges, usually in the form of a rubber blade. Since silk is gamerally used for the process estimate the stendil, the process is so called. The method is adopted in printing on objects having surfaces which cannot be run through a press, such as silk bottles, slotth bags, falt peanants, furniture and toys, and capates with other processes of printing in the production of play-cards, posters and other display materials.

<u>Golletree</u> - This process is called photo-gollatin, outpile of reproducing tone, but without breaking off the original into a fine dot pattern. Colletyre gives exact reproductions of any photographic or illustrative subject in exercise of religion. The Court argued \$

Withen the proponents of religious or social theories use the ordinary commercial methods of sales of articles to raise propagants funds, it is a natural and proper exercise of the power of the state to charge reasonable fees for the privilege of convassing... It is prohibition and unjustifiable abridgment which is interdicted, not taxation. Nor do we believe it can be fairly said that because such proper charges may be expended into unjustifiable abridgments they are therefore invalid on their facesso we view these sales as partaking more of compercial than religious or educational transactions that we find the ordinances, as here presented, valid. A tax on religion or a tax on interstate commerce may alike be forbidden a tax on interstate commerce may allow be formuded by the Constitution. It does not follow that Heenoes for maintenance of articles of general use, measured by extra state makes, must falls. It may well be that the wisdom of American communities will persuade them to permit the poor and weak to draw support from the petty sales of religious books with-out contributing anything for the privilege of using the streets and conveniences of the municipality. Such an exemption, however, would be a voluntary, not a constitutionally enforced, contribution. #55

It is worth noting that this judgment was given by a 5 to 4 majority. Next year, in 1943, again another case of the same type arcse, 34 By this time, Byrnes, J., Who had soncurred in the majority judgment, resigned 35 and was succeed. ed by Rutledge. J. The new Judge favoured the minority

<sup>35.</sup> Resco lones vo City of Commission 316 US 594, 597-8(1942).

S4. Robert Munical volume of Pennsylvania, 319 US 106 (1943).

<sup>35.</sup> He resigned on October 8, 1942. The Opelika case was decided on June 8, 1942. After his resignation, Rutledge, J., was commissioned on February 11, 1943 and the judgment in Hurrigok case was announced on May 2. 1943.

opinion of the Opalika case. 36 The city of Jeannette. Pennsylvania, had a forty years old ordinance imposing a licence tax ranging from \$ 1.50 a day to \$ 20 for three weeks, for the privilege of conversing or scliniting orders for any article. The petitioners, 'Jebovah's Witnesses', were arrested for asking people to purchase certain religious books without having obtained the licence from the Treasurer of the Borough before doing so. The Court, by a 5 to 4 decision declared the license tax unconstitutions). The majority view new conceded that any tax, which was specifically imposed moon the approise of religion would be illegal. In the instant case, the Court viewed the licence tax not as a tax on commercial activities but as a tax on the freedom of religious propaganda. In so far ag it imposed tax on the religious propaganda. it was invalid. The Court accepted the petitioners' contention that the distribution of religious literature was an agreedd form of missionery works Douglas. J. delivering the majority judgment traced out its history in the following words :

The hard distribution of religious tracts is an ageold form of missionary evangelism - as old as the history of printing presses. It has been a potent force in various religious movements down through the yearse This form of evangelism is utilised to-day

<sup>36.</sup> Rosen Jones v. City of Opelika, 316 US 584 (1942).

on a large scale by various rollations sects whose colporteurs earry the Gospel to thousands upon thousands on the season of the second of the second of the second of the second of religious literatures. It is a continuation of the second of religious literatures. It is a continuation of the second of religious settivity occupies the sace high octate under the first alonshort as the revival secting. This form of religious settivity occupies the sace high octate under the first alonshort as pulpits. It has the sace distinct protection as the norse orthodox and conventional comprises of religious to the guarantees of religious to the companions of the second of the se

The view taken in the corlier case of Bogon Jones w. Gity of Grailka 20 was not adopted by the Court. The Court held that morely because the religious literature was not "donated", but "sold" did not mean that it was a commercial transaction. Douglas, J., speaking for the Court, and

Flut the nerse fact that the religious literature is "Bold" by Alianerah presenters writer than "danted" does not transform evengelism into a commercial could be a commercial to the control of the cont

<sup>37.</sup> Robert Surdeck v. Communaulth of Foundylvania, 510 EU 108, 108 (1943).

<sup>36. 218 (</sup>E 584 (1948).

agent by selling the Bible or religious tracts to help defray his expenses or to sustain him. Freedom of speech, freedom of the press, freedom or religion available to all, not merely to those who can pay their own way.

The Court further said that the state could impose taxes upon the income of the religious preachers or upon the property of the religious institutions, but it could not charge a tax for the privilege of delivering a sermon. The Court was of the opinion that a person could not be compelled to purchase through a licence tax a privilege that was freely granted by the Constitution. The fact that a tax was imposed without any discrimination between the religious literature and other articles of merchandies could not make it constitutional. As to the non-discriminatory nature of ordinance, the Court said!

"The fact that the ordinance is "mandisoriminatory" is immaterial. The protection afforded by the First Assondanct is not so restricted. A license but comboned to the protection of the protect

<sup>39.</sup> Robert Murdock v. Commonwealth of Pennsylvania, 319 US 105, 111 (1943).

<sup>40.</sup> Idea at 115a

The same day when the judgesht in Robert Mundek v. Qogrammealth of Rennaylvania<sup>41</sup> was pronounced, the Supreme Court reversed its own previous decision in Rosco Lones v. City of Comilia<sup>42</sup> and declared unconstitutional the ordinances attacked in that case.

In 1944, the United States Supress Court, in the case of Leatar Foliative Town of HoCornick, South-Garolina, <sup>43</sup> extended the rule laid down in Bobert Murdock vs. Companisablih of Pennavivania, <sup>44</sup> to all sales of religious literature even if they were made by businessmen earning their livelihood from these sales and even though they were not the conventional evangelist or 'Jehovah's Witnesses's

In India, the question of taxing religious activities has not arisen in the samer in which it has in the United States. Here there is no organized church as we find in America. The state in India, therefore, assumes a greater power and responsibility to see that religious institutions run and prosper within the rights guaranteed to them under the Constitution. In order to discharge

<sup>41. 319</sup> UB 108 (1943).

<sup>42. 316</sup> US 584 (1942). Opinion reversed, Rogon Lones v. City of Opelika, 319 UB 103 (1943).

<sup>45. 321</sup> US 573 (1944).

<sup>44. 319</sup> DE 108 (1943).

this function and to see that religious institutions run officiently, Indian legislatures have passed several enactments to provide for the constitution of menaging Boards to look after the proper management and administration of religious institutions. The expenses of such Boards are usually met by a contribution levied upon the institutions themselves. The question arose in certain cases as to whether this contribution was a tax upon religion, or a fee, 45 levied upon them to meet the specific expenses of the institutions and if the same was not invalid. In Sri Jagannath Remenui Res v. State of Orises. 46 the Supreme Court found the contribution to be a fee and not a tax, while in Commissioner Hindu Religious Endogments, Medras v. Sri Lakshmindra Tirtha Dyamier of Sri Shirur Mutt 47 the contribution was held to be a tax. In the former case 48 the contribution was to be made to a fund constituted separately to maintain the convisaioner and other

A fee is different from a tax in as much as the 45. latter is a compulsory exaction of money by a public latter is a compulsory exaction of money by a public authority to neet the neural expenses of the state without reference to any special benefit to be considered to the constant of the const

<sup>46.</sup> ATR 1984 SC 400.

ATR 1954 SC 282, 296. 47.

<sup>48.</sup> Sri Jagemuth Rememi Bes v. State of Gricas, ATR

officers and servants of the Board. The collections were not perced in the general public revenue but were kept soperate to be appropriated in the manner latd down for appropriation of expenses under the Act. The state also contributed grants to this fund. But in Commissioner Hindu Religious Endowments, Hadres v. Sri Lakshnindra Tirtha Sugaiar of Sri Shirum Butt 49 the contribution was not kept separate for the empenses of the Board but formed part of the state's revenue. The Court, therefore held that the contribution in that case was in the nature of tow. 50 In the former case the contribution not being a tax, article 27 could not be applied. 51 In the latter

<sup>40.</sup> ATR 1984 6C 982.

BO. The Court gave the following reasons to support its contention that the contribution was not a fee but a tax 1

<sup>(1)</sup> The money raised by the lavy of the contribution was not earmarked or specified for defraving the expenses that the Government had to incur in performing the new services.

<sup>(2)</sup> All the collections went to the Consolidated Fund of the state and all the expenses had to be met not out of those collections but out of the general revenue by a proper method of appro-priation as was done in case of other Governcent expenses.

<sup>(3)</sup> There was total absence of any co-relation between the expenses incurred by the Government and the amount raised by contribution under the provisions of section 76 and in these circumstances the theory of a return or counter payment or fuld pro que could not have any possi-Idea at 296.

Even if the contribution would have been found to 61. be a tax as held in Chirur liutt case (ibid) it would have not been unconstitutional.

case though the contribution was found to be in the nature of a tax, the Court hold that it was not unconstitutional. With reference to the prohibition under article 27, the Supreme Court said :

Winat is forbidden by the Article is the openition of the present of expenses for the present of representation of the present of expenses for the presention or maintenance of any particular relations or relations demonstration. The reason underlying this provision is obvious. Ours being a souther state and there being freeden of the constitution or relations demonstration. The color product of the constitution of the constitution or relations demonstration.

The Court noticed that the object of the centralution was not the preservation of the Hindu religion or any denomination thereof. Its purpose was to see that religious trusts and institutions, wherever they existed, were properly administered. This was a secular administration of the religious institutions just to insure that the endowments attached thereto were properly administered and their innoces was duly appropriated for the purposes for which they were founded.

Articles 28 and 26, which guarantes relations fromdom in Indie, lay down the limits within which an individual is entitled to religious freedoms. Under article 25(2)(a) the state is entitled to make lows for regulating or

<sup>52.</sup> Commissioner Hindu Beligique Endomente, Hadras v. Bri Lakebrinder Liriba Seguiar of Eri Shirur Duit, Aif 1604 95 282, 204.

restricting the economic, financial, political and other secular activities which might be associated with roll-glous practice. The state is further allowed to make laws providing for social veifure and reform, and for the throwing open of Bindu religious institutions of a public character to the seneral public.

The leading case, on the point in India is Gordmaioner Hindu Helidiaus Endoments, Hadras v. Eri Lehebmindra Tintha Deader of Eri Union But. <sup>55</sup> In that case, the Hindu Belicious Endoments Board was constituted under the Madras Hindu Belicious Endoments Act, 1987, <sup>54</sup> in order to device a sobers for the administration of the findrur Helbs. The petitioner who was the Hathadhipoti or Head of that Hath founded by the saint Hadhacharaya in Couth Kanara, challenged the validity of the Act, <sup>55</sup> as infringing several fundamental xi-his guaranteed under the Constitution. Section 30(2) of the impuped Act required the Hathadhipati to be guided by the directions of the Commissioner and the Area Constitute in spending money

<sup>53.</sup> AIR 1984 SC 282.

<sup>84.</sup> Madram act s of 1907. This act was replaced by the Madram Hindu Religious and Charthalla Engineens Act, 1901. Section 103 of the new act provided that the notifications order to the control of the control of the control of the control of the conserved, and or done by the copyropricts suthority under the corresponding provisions of the new Act.

<sup>55.</sup> The Modras Hindu Religious and Charitable Phicownents Act, 1981 (Madras Act 19 of 1981).

out of the surplus. Section 51 required him to obtain provious canetion of the secular authority for incurring expenditure out of any surplus that night be left after expenditure, referred to in section 50(a). The Suprems Court found that as the conception of Nahamtship was blended with the classifier of office and property, and, according to the existing law based on judicially recognised ouston, "the Mahamt has large powers of disposal over surplus income and the only restriction is that he cannot spend anything out of it for his personal use unconnected with the dignity of his office, "10 the sections were unconstitutional as infringing article 10(1)(x). The Court pointed out that other sections of the Act sufficiently ensured that the Hahamt did not spend the surplus for his personal use was unconnected with his office.

It is important to note that Mukherjea, J., while considering the reasonableness of the restrictions under clause 6 of article 19 observed that the Mahant could not be made a mere servent of the state government by imposing all kinds of restrictions upon him. It is actually the duty of the Mahant to foster spiritual training by providing a competent lime of teachers. He is not only a numeger of the temporalities but a preacher of the religious tenstu

<sup>56.</sup> Commissioner Hindu Religious Endoments Hodres v. Bri Lasheimars Tirths Hwariar of Bri Hvirpr Huit, AIR 1954 CC 888. 892.

of the Math to disciples and followers of the Math-Mukheries. J., soid :

"A Mehant's duty is not simply to manage the temporalities of a Math. He is the head and Superior of relities of a Math. He is the head and Superior of one of the second simple second second second encourage and fester sainties that the simple by saintienance of a competent line of tenchers who could impart religious instructions to disciples and followers of the Math and try to strengthen the doctrines of the particular schools or only of which they profess to be adherents. This purpose cannot be served if the doctrine of the second second of the second country of the second second of the second country of the second second of the second particular second second second second because of the second second second second particular the second sec

Another important departure made by the Act was the appointment of a manager for the Math. Section 6s of the impugned Act empowered the Commissioner to call upon the trustee to appoint a manager for the administration of the sociler afforms of the institution, and in default of such appointment, to make the appointment himself. Such a manager would be drawing his salary from the Math funds and would be acting under the Act. In this way indirectly, the Act provided for the taxing of religious institutions for secular purposses. But the Court disapproved of this and declared the section invalid as violating article 26(d) of the Constitutions. The Gourt reasoned that every religious denomination was entitled under article 26(d) to

<sup>57.</sup> Ide: at 289.

administer its properties in accordance with las <sup>58</sup> and there was no justification for giving to the Commissioner unlimited power to appoint the manager. <sup>59</sup>

# (ii) Tax Exemptions.

The exemption of religious activities from taxes has posed a constitutional problem in the United States. In India the position is different on account of criticle 27. Here the state has even been allowed to pay huge sums of money as grants to certain religious institutions. Of The contribution of certain state governments to funds meant purely for religious purposes have been held to be constitutional. On In the United States, the problem is

<sup>50. &</sup>quot;It should be noticed that under Arts 28(4), it is the fundamental right of a solidious denomination or its representative to administer its properties in leave the right of administration to the relatious denomination itself subject to such restrictions and regulations as it might chose to impose.

<sup>&</sup>quot;A law which takes say the right of administration from the bands of a religious descendation altogether and vests it in any other authority would around to a violation of the right guarantoed under cl.(d) of Arts 28." Indd. at 29%.

Tiffut or nale

<sup>59. &</sup>quot;(2) his power can be carrelsed at the more option of the Confusioner without any justifying mesonatry whatsoever and no prequisites like mismangement of property or milabelinistration of trust funds and drastic powers able the trustee to execute such first powers."
Itids. 48 895.

<sup>60.</sup> See, sege article 200-As

<sup>61.</sup> See Sri Jagannath Ramanui Dag v. State of Orissa, AIR 1984 80 400, 403.

being discussed at present on theoretical level only and the courts have not so far accepted the contention that the exemption being an aid to religion would be invalid under the establishment clause of the First Amendment. On the one hand, the establishment clause provides that the state should not aid any religion, and on the other. the free-emrcise clause guarantees religious liberty to every individual. The tax examption is, no doubt, an aid to established religion and is conveniently called examptory side as distinct from affirmative financing to rallgious denominations. This exemptory aid might be divided into direct and indirect aids. The former includes exemptions of church buildings and properties connected therewith and residences meant for the clargy etc. 62 The latter includes church-operated institutions, e.g., church hospitals and other welfare organisations meant for the rolles of the poor. Though both these types of institutions get exemptory aids on ideological grounds, the attack on the first is more intense than on the second. We shall first

<sup>60.</sup> In the United States the properties exampted from taxes are required to be exclusively used for roligious purposes and they should be owned by a religious institutions The 'religious purpose' includes the actual houses of religious worship as also the adjoining properties necessary for such a purpose. Consequently, the tax exemption is allowed, along with the actual house of worship, to play grounds, shurch consequently, the secompanying follows and rods of the cries; the accompanying follows and rods of the properties and other personnal. The above exemption has been made usually either through state constitutions or legislations.

consider the indirect emerptory aid to religion.

Those who justify the state and through tax exemption for welfare schemes say that by exempting the haspitals and other welfare organisations, the government discharges indirectly its own function of a Welfare state. A number of state courts in the United States, while holding the tax exemption constitutional, have justified their stand on the ground that hospitals and other welfare orgamisations exist more for a secular purpose rather than religious. 65 They may that these institutions serve purposes for which public money would otherwise have to be spent. As a matter of fact, they do not preach religious doctrines but carry on relief work. Several unsuccessful attempts were made to set the opinion of the state courts reversed by the Supreme Court of the United States. 64 In First Unitarian Church of Los Angeles v. County of Los Angolos. 65 the state of California exempted the real proporty used solely for religious worship. But it also required that the denomination claiming relief should take an oath of lovalty to the state. The potitioner church asserted that the requirement of oath was a restriction

<sup>65.</sup> See, e.g., Scriptura Press Foundation v. United States, 285 F at 800 (eartherent dented by the U.S. Supress Court, 365 US 985 (1963).

<sup>64.</sup> Ceneral Pinence Corporation v. Aprend Archatto, 369 UD 425 (1988), Melasy v. County of Alarada, 388 UD 921 (1986).

<sup>65. 357</sup> US 848 (1958).

on the freedom of religion and of speech guaranteed by the First Associates. Though the state courts upheld the logality of such requirement, the United States Supreme Court reversed on the ground that it infringed the First Associates

The tax exemption for selfare schodnes have been criticised as an aid to organised religion. It may be armed that in the present state of affairs when even moral and ethical teaching is equated with religious tosching. 66 any aid whether direct or exemptory should as a matter of law be remarded as unconstitutional. It could be said with some justification that even a hospital run by a religious organisation might have a religious lesway and might amount to aid to religious institution which has spongored it. The members of the staff might belong to the particular relicious sect and exercise on impercaivable influence. 67 According to Prof. Paul G. Kouper all such aid, even if it is only exemptory, forms a partial union and mutual chlisation between church and state which results in the loss of integrity on both sides. He further holds that this aid may become a bergaining lever by

<sup>66.</sup> E.g., see United States v. Deniel Andrew Congar, 300 D 163 (1965).

<sup>67.</sup> Symposium, Financial aid to Feligion, 61 Hortiwestern University Labove (1966), 777, 788.

which government can achieve "cooperation" and assistance from the church on its political programs. 68

As to the exception of church properties or the so-called direct exceptory aid to religion, it has been exiticised more vehecently as being a clear violation of the establishment clause. In a secular state, the government is not expected to aid any religion. However, as a matter of fact the exceptions have been allowed both in India and the United States to religious institutions from property and income taxes. 99 Further the exception is allowed to the properties or incomes which have a direct concern with religion, e.g., religious preaching, corescentes, buildings and other activities.

Those who favour these concensions argue that they are valid in the interests of the velfure of the state. It is assumed that the state is under a duty to impart moral instruction to its people. The religious institutions earry out this activity of the state and the state thereby saves money which it would otherwise have to spend the tax exception is only a negligible aid in this directions. Both India and the United States are called secular

<sup>68.</sup> Keuper, The Constitutionality of Tax Examptions for Religious activities, The Wall Between Church and State, (1963) 96, referred to in Sympostum, Ibids

Legislation is in the offing in the United States to the effect that churches should pay taxes on incose surned from business they own or operate-Time (Time-Life International, Hetherlanis), May 2, 1809, (Asia ed.), pp. 48-92.

states but the poverments of these countries are not antigonistic to religion. Both of them recognise religion and its different supects. To quote the Suprema Court of Rhode Leiand :

"Devotion to the great principle of religious liberty should not load us into a right interpretation of the constitutional guarantees that conflicts with the accepted habits of our people."?

When we examine these direct examptory aids to religion under the Constitutions of the United States and India, we come to different conclusions. In India, when article 27 says.

"(n)o person shall be compelled to pay any taxes, the processe of which are specifically appropriated in payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination."

it means that, a person can be compelled to pay taxes provided it is meant to give assistance to all the religious without discrimination. Article 800-4 has even provided for direct financial aid to certain religious institutions. Horeover, Indian secularism is not based, as it is in the United States, on the theory of a wall of separation between church and state. Consequently, tax exception of

<sup>70.</sup> In Tearin Zorach v. Andrew G. Glauson, 343 P. 306, 315 the Supreme Court observed that the United States is a nation whose people presuppose the existence of a Supreme being.

<sup>71.</sup> Secret. Figure Composition v. August Archetto. 178 A. 26 75, 74-59 (168), Robat Standa An opposition and disectioned by the U.S. August Court for tent of substantial federal question, 300 U. 425 (1662). Vested in symposium, Figuralol Aid to Dollaian, 61 Northanotorn University Laiov. 779, 762.

rolirious proporties in India cannot be treated as unconstitutional. But in the United States the trend of modern thinkers is to treat this type of mid to religion as an infringement of the establishment clause. As early as 1880, in the Iowa state legislature, tax exceptions were opposed on constitutional grounds. To Since the decisions given in the Lyargon and McCollum cases, tax exception is considered by some as a violation of the establishment of the Collumn of the Collumn of the State The First Assaulants. does not say that in every and all respects there shall be a separation of Church and

<sup>72.</sup> In a potition, submitted to the legislature for elimination of tax examption on church property, it was stated that, "the state is assisting to support settlement of the jumpes for which our government was formen, to the jumpes for which our government was formen, the property of settlement in the property of settlement in the property of settlement in the settlement of the property of settlement in the settlement of the property of settlement in the settlement of the property of settlement of the property of the

<sup>73.</sup> Arch H. Dvergon v. Hoard of Education of the Town of Eving, 330 US 1 (1947).

<sup>74.</sup> Illinois ax rel. McCollum v. Board of Education, 333

<sup>75.</sup> See for a very caroful study of the point discussed bore, Notes functivitingsity of Far Smoofits According to Polician, 46 Col. Laleva, 968 (1949). See specially the following observations: That a tax exemption is a direct oid to the beneficiary and a burden to recalming taxpayers is clear bound question burden to recalming taxpayers is clear bound question burden to recalming the policy of the policy of the policy of the burden of the policy bean banced by the First and Fourteenth Americant us construed in the [including and Europe cases," little Enthallscheaft of Helician by Little Add, Sutpore Law Services, 3, 119, p. 122 (1949).

<sup>76.</sup> Tessim Zorach v. Andrew G.Clauson, 343 18 306 (1953).

State." however, does not mean that the tax exemption can be deeped as non-infringing the establishment clause. In this context it may be noted that the recent prayer cases have hold that morely a reading of prayer without comments violates the establishment clause. On the same reasoning. it could be organd that a direct examptory aid is something more than a more reading of the presers. When the state imposes taxes upon the people in general and exempts religious property from taxation, it is really putting a little heavier load moon those who pay in order to benefit the religious institutions which are so exampted. The state provides all its services including police, fire and health protections to the religious institutions although they contribute nothing for them. If the argument is taken that through these religious institutions the public at large is benefited, it could be challenged on the ground that a large number of persons do not patronise any religion, though they also pay the taxes of which only church members get the

Teards Zorach v. Andrew S.Clauson, 343 US 506, 318(1982).
 Stayen J.Sngel v. Million J.Misale, 370 UD 481 (1962); School District of Abhaten Township v. Edward Loyis School, 374 US 203 (1963).

<sup>79.</sup> In Engage w. Ligitg, Jose 278, 283 (1879) it was argued that statutes which exempt transition of religious proceeding, practically require contributions from the tax payers for the support of religious sociation, since the exception of their buildings from taxation necessitates a lawy at a higher rate upon all ther taxable property in the locality. See Note, Chiungun Liberty in the Imited States, 13 col. 1489, 704 (1915).

benefit. There is also enother points, the coney saved by the reliminous institutions due to tax-exemptions is used in the precotion of religion while if there had been no exemption, the additional incress would have gone to the state and benefited the people at large, <sup>50</sup>

Out of the two limis of exemptory aid, direct and indirect, the direct aid seems to be a clear violation of the United States Constitution. So far as the indirect at a cree concerned, e.e., aids to bespitals and other public welfare schemes, they are valid on the ground that they render service to the public in general. But the tax exemptions of religious institutions which cannot noted and impurt religious institutions which cannot not seem public earliers, can as such, it is subulted, wholete the establishment clause. Since the hydrogen case, of which accepted the constate wall of separation theory, it seems that even exceptory did to institutions engaged in veligious worship or carrying on religious propagants may be unconstitutional. The recent proper cases reinforce this view.

<sup>20.</sup> Doubts have been expressed in various quarters that such direct examptery and is uncertificiant, see, alterna, have Yon, the promision of Church Indiana, 20 that the second of 1988 to be a second of 1988 to be a second of 1988 to be a second of 1988 to perform the second of 1988 to 1

<sup>81.</sup> Arch B.Everson v. Found of Livetics of the Lorentum of Duine, 300 (t) 1 (1967).

#### Chapter III

### State Aid to Religious Organisations

A large number of religious institutions are useful to society in different ways and deserve support from the state. But secularism implies that the state should not take sides in matters of religion, that is, prefer or foster one religion as against the others. Nevertheless for a variety of reasons the separation of religion and politics cannot be maintained rigidly. It is incontestable proposition that if religious institutions are essential to society they should be encouraged and assisted by the state. The assistance from the state to religious bodies may be given either for purely religious purposes, or for secular sotivities undertaken by religious institutions. This assistance may take three forms :

- (i) Assistance to religious organisations for purely religious purposes.
- (ii) Assistance to charitable institutions run by religious denominations, e.g., hospitals, orphanages etc.
- (iii) Assistance to Genominational educational institutions.

<sup>1.</sup> The Indian Constitution tiself contains some provisions in this behalf Article 16(8) souldes offices in connection with the affairs of any religious institution from the operation of article 8(4) a (8) religious institution from the operation of article 8(4) a (8) religious institution contemplates the state itself managing educational institutions established under an endowment wherein religious instructions are to be imparted. Under Entry 80 of List III of the Seventh Schedule, both the Union 6 "Charittee and otherstable institutions, churitable and religious endowments and religious institutions."

## (1) Assistance to religious organisations for purely religious nurrosses.

There is a conflict between the Indian and the United States Constitutions in respect of this type of assistance. In India, article 27 provides that no person shall be compelled to pay any tames, the proceeds of which are specifically appropriated in payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denominations. In other words the proceeds of tames may be used for the benefit of religion and religious denominations provided there is no discrimination in giving aid to various denominational bodies and provided they are all treated alias in the matter of receiving of side. It follows that if any preferential treatment is given to a particular religious institution it night be found violative of the Constitutions. In spite of this the Constitution was amended. In 1984 and article 290-A was added to provide

<sup>2.</sup> Sri Jagannath Ramanui Dag v. State of Griege, AIR 1984

<sup>3.</sup> The Rulers of Travencore and Cookin, while forming a united state had rightnally agreed to pay certain ascent to the Travencore Derawics Fund. Later, on the reconstitution of the new state of Kerola, it was proposed to continue with the existing arrangement by making payments to the Devawon Fund from the Compolidated Fund of the state.
See, for details, the statement of Objects and Remons, desette of India, 1906, Extraordinery, Pt.II.S.26,

Inserted by section 19 of the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, with effect from 1.11.1986.

for huge sums of money out of the Consolidated Funds of certain states for the benefit of Hindu temples. This amendment is open to objections. It is one thing to lay down rules for the better administration of a religious body, to appoint administrators and to allow salaries and other expenses to be set out of its funds; tis arother thing to make provision for the payment of a large sum of money to religious todies out of the Consolidated Fund of the state. Obviously the aforesaid emembers of the Constitution was made to give assistance to a particular religion which is something which does not go hand in hand with secularies.

In a Hadras case, 7 the state statute sprovided for

<sup>8.</sup> Arts. 290-8 mays - "A sum of forty-six lakes and fifty thousand "A sum of forty-six lakes and fifty thousand rupees shall be charged on, and paid out of, the roundidated Fund of the State of Kerula every year to the Travancore Devusion Fund; and a sum of thirteen lakes and fifty thousand rupoes shall be charged on, and paid out of, the Consolidated Fund of the State of Hudras every year to the Perssen Tund established in that State for the maintanance of Hinds townless shrinkes in the day of Downles, 1800, from the State of Travancore-Countin.

For example, the Medras Hindu Religious and Charitahie Endowsents Act, 1951, (Mint. Sct 19 of 1951) loid down these provisions.

Kidangashi Hanekkal Harayanan Hambudiringa v. Binta of Madres, Alk 1984 Had 385.

The Madras Rindu Feligious and Charitable Undowments Act, 1951; (Rad. Act 19 of 1951).

the establishment of a hierorchy of officers in order to administer fall religious endoments, 10 The religious institutions covered by the Act ware further required to pay the Government a contribution not exceeding 8 percent of their income for corridors to be rendered by the Government through those officers. If This amount was to form part of the Gonsellidated hand of the State. The Government was required to pay salary to the officers appointed under the Act and to defray other expenses connected thresulth out of the Consolidated Fund. The Court, while discussing those provisions, noted that in our Constitution there was no provision like the establishment clause in the American Constitutions

"It must be noted that while Arts, 25 and 26 reproduces the law as contend in the Becomd clause of the First anomalous, these is nothing in our Constitution which corresponds to the first clause therein. The inference is obtained to the first clause therein. The inference is not contained to the first of the Content of of the Co

The Court, therefore, hold that the state was entitled to

A Commissioner, some Deputy Commissioners, Assistant Commissioners and Area Committees were to be appointed.

<sup>10.</sup> Section 20 of the Act.

<sup>11.</sup> Section 76(1).

Kidangashi Manokkal Marayanan Hambudiripud v. Etata of Madras, Ald 1954 Med 305, 300.

raice money for the benefit of religious institutions and spend state money for the same. In the opinion of the Court this would not necessarily lead to the conclusion that the state by doing so was furthering the cause of any religion or religious denomination. In Sri Jagannath Remenut Das v. State of Origan, 13 by sention 49 of the Orissa Hindu Religious Endowments Act. 1939, a fund was constituted for which contribution was levied upon every Math or temple having an annual income exceeding Re. 250. The state also contributed both by way of loss and grant to the fund. The levy of a contribution upon the Matha and temples as well as the contribution by the state were questioned. The Supreme Court rejected the petition on both the counts and held that the imposition was not a tax but a fee and therefore fell outside the prohibition contained in article 27. As regards the contribution by the state, the Court said that it was not made for fostering or preserving the Hindu religion or any denomination within it, but with a view to ensure that religious trusts and institutions, wherever they existed, were properly administered. The Court further chearved that "as there is no question of favouring any particular religion or religious denomination, article 27 could not possibly apply. 14

<sup>13.</sup> AIR 1984 SC 400.

<sup>14.</sup> Ide, at 405.

In the United States, the position is different. The establishment clause of the First Amendment, <sup>15</sup> restrains the Congress from making may law which has a tendency to fester or promote any religion. <sup>16-17</sup> Seme state Constitutions, in the United States have, specifically prohibited the state from granting public funds or

<sup>16. &</sup>quot;Congress shall make no law respecting an establishment of religion..."

<sup>16.</sup> Arch R. Everson v. Board of Education of the Township of Ewing. 330 US 1 (1947).

<sup>17.</sup> This clause was estanded to the states by the dus process clause of the Fourteenth Americant. Though this Americant was adopted in 1668, the American courts could not decide for a number of years whether its dus process clause could also be applied for the protection of the Bill of Rights guarantee the protection of the Bill of Rights guarantee the court of the protection of the Bill of Rights guarantee that the First Americant did not apply to state actions Protectial Imagency Groupsu of America v. Bobert of Bearly 100 to 150, Section 150, America v. Bobert of Bearly 100 to 150, Section 150, America v. Bobert of Bearly 100 to 150, Section 150, America v. Bobert of Bearly 100 to 150, Section 150, America v. Bobert of Bearly 100 to 150, Section 150, America v. Bobert of Bearly 100 to 150, Section 150, America v. Bobert of Bearly 100 to 150, Section 150, Section 150, America v. Bobert of Bearly 150, Section 150,

property to relicious botios. 18 Even in those states where the Constitution does not specifically prohibit, the judicial interpretation of the establishment clouse stands in the usy. In Argh R. hysnen v. Bourd of Education of the Tempathy of Daine, 19 Judice clock, writing for the majority, interpreted the establishment clouse as prohibiting the state from raking laws favouring "One religion" or "all helf lows. 190 In the same case Jackson, J., in this disconting judy ont, and that the state was procluded from runting may aid for religious purposes. According to him,

"the effect of the religious freedom Amendemt to our Constitution was to take every form of propagation of religious out of the realm of things which could directly or instructly be made public business and thereby be supported in whole or in part at tax payers expense, not

Tater in Tessim Zorach v. Andrew G. Clauson also Douglas, J.,

<sup>19.</sup> U., re, article IV, s. 20 of the California Craition ages :

"Mother the legislature, nor any county, ... s.all
ever such an appropriation, or pay from any public
four intervals of the county of the county of the county
for the county of the county of the county
purpose, or holy to support or sustain any exhoul,
coiless intervently, hospital or other institution
controlled by any rottrouse root, chronic, or sector
tion domaination whatever, nor shall any great or
made by the bittle, or any city, etty and county,
town or other numerical Corporation for any roll down
creed, church, or covering the county of the county of the county.

<sup>19. 330</sup> B 1 (1947).

<sup>20.</sup> Id., at 15.

<sup>21.</sup> Id., at 26.

#### speaking for the Court, declared \$

"Covernment may not finance religious groups nor undertake religious instruction nor bland secular and sectarian education nor use secular institutions to force one or some religion on any person. But we find no constitutional requirement which makes it necessary for government to be hostile to religion and to throw its weight against efforts to widen the effective scope of religious influence, \*22

The above discussion shows that in the United States any direct monetary aid for religious purposes would amount to an infrincement of the establishment clause.

## (11) Assistance to charitable institutions run by religious denominations, e.g., hospitals, orphanages etc.

Article 26 of our Constitution sutherises religious denominations to establish and maintain charitable institutions. 23 There are numerous hospitals which are run by private charitable institutions connected with one religious denomination or other. Besides these there are other social welfare institutions like orphanages, asylums for the aged, vidous and other helpless women ste, which are run by religious institutions. 24 The government does not

<sup>22.</sup> Tessim Zoragh v. Andrew Q. Clauson, 343 US 306, 314 (1952).

<sup>25. &</sup>quot;Subject to public order, morality and health, every religious denomination or any section thereof shall have the right to establish and maintain institutions for \*\*\* charitable purposes." Art. 26(a).

<sup>84.</sup> In order to establish such welfare institutions a licence is necessary under the Wenen's and Children's Institutions (Licensing) Act, 1936 (Act 108 of 1986). The statement of objects and reasons states that the Act was necessary as a large number of begue children's houses and orphanages were existing in the country and exploiting destitute women and children. Inhuman conditions prevailed in these institutions.

generally <sup>85</sup> manage institutions of this type but gives then financial add. In giving financial add the government is under an obligation not to discriminate between one institution and the others.

In the United Distes, there are numerous charitable institutions under the central of radictous demonstrations. Home of them are also run by non-religious bedies. Both of them get substantial aid from the government. The question has arisen us to the validity of such aids particularly in the case of institutions of the former type because of the satablishment clause of the First Amendment. In Joseph Bradicial v. Ellis H. Eskerts the Pederal Covernment had entered into a centract to creek a building on the property of the Providence Respital in Unsahington. The Covernment had further agreed to pay a specified sum of money for each poor patient each by the Commissioners of the District of Columbia to the hespital.

<sup>25.</sup> Recently, however, statutory protective homes for women and children under the Suppression of Amorea Traffic in Women and Cirls Act, 1085 (Act 104 of 1956) and the Children Act, 1980 (Act 60 of 1960) have been set us.

<sup>26. 175</sup> US 291 (1899).

Joseph Bradfield, a tam-payer, brought a suit to restrain the Federal Government from giving effect to the agreement on the ground that it violated the establishment clause. The hospital belonged to a corporation consisting exclusively of Gatholic Sisters of Cherity. The Corporation itself was an entity separate and distinct from the church and was incorporated by an Act of the Congress. The Court, by a unanimous opinion, rejected the plac of the complainment and hold the contract constitutional. The Court hold that the hospital being run under a corporation on non-sectarian and secular principles must not be taken to be a religious body simply because the individuals who composed the corporation happened to be the members of a particular religious denomination. Peckings Js, delivering the judgment said!

"(?) he fact that its (hospital's) nonborses, are members of a monastic order of siteratod of the Roman Catholic Church, and the further fact that the hospital is constructed under the suppose are largetion, regarding the title to its propertyses. The facts see do not in the least change the legal churches of the hospital, or make a religious corporation out of a purely secular one as constituted by the lass of its

Where is no allegation that its hospital work is confined to members of that church or that in its management the hospital has been conducted so as to violate its charter in the smallest degree. It is simply the case of a secular corporation being managed by people who hold to the doctrines of the Roman Cathollo Church, but who nevertheless are managing the copporation according to the law under witch it switch 187-28

According to the Court since there

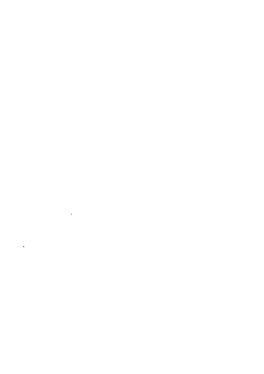

In an Illinois case, <sup>51</sup> financial assistance given to a Catholic velfare institution for children was upheld in spite of the fact that the state Constitution had probletted any old to a church or for a sectarian purpose. The main reasoning behind the Court's opinion was that the ald granted to the institution was "less than the cost of food, clothing, modical core, and attention and education and training in the uneful arts and decestion science," <sup>52</sup>

In Serent ve Board of Education, 35 the state funds were allotted to denominational orphen asylume in the face of the prohibition in the New York state Constitution for the payment of public funds to any denominational school or institution of learning. The New York Court of Appeals upheld the validity of the aid holding

<sup>51.</sup> Sunn v. Chicago Industrial School, 280 Ill 615, annote 22 ALR 1319, 1381-2 (1917).

<sup>30.</sup> The reasoning has been criticised on the ground that its acceptance "would permit state payment of the costs of socular education in purchial schools, as long as the sums paid are less than the assume pacesary to provide secular education for assumed the schools of children it they were to actual public schools." Frefton, Leo, (hargh, Etate and Erardon (1985, Boscon Press, Boston), p. 176.

<sup>35. 177</sup> NY 517, 69 NE 722, annot. 8 ALR 866, 881 (1904).

that an orphan savium was not an educational institution.

In India, the rule of financing such institutions has been in existence since long. If the state gives financial assistance out of the public money it has power to exercise control over its proper expenditures.

(111) Assistance to denominational educational institutions.

Traditionally, organised education throughout the Western world including American states was religious education. Even in Protestant countries like England, the basis of education was largely hills. In India too the religious institutions, both of Hindus and Muslims, imparted education to the people in their institutions. Oradually the state started providing financial assistance with increasing supervisions. On account of backcardness and illiteracy in the country, the Indian Constitution laid stress upon the educational development of the masses. There are several articles in the Constitution by way of directive principles of state policy which lay down the role which the state should play in this respects. A norter to

<sup>74. &</sup>quot;The State shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right... to education..."

Arta 41.

<sup>&</sup>quot;The State shall endeavour to provide, within a period of ten years from the commencement of this Constitution, for free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years.

Art. 45.

<sup>&</sup>quot;The State shall promote with special care the educational and economic interest of the weaker sections of the people and, in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, \*\*\*

spreed literacy it is necessary that the state should make use of all nediums, both public and private, including denominational educational institutions, to educate the people at large. Education in the present atted of effairs is a costly affair and no religious or even non-sectorian institution in India has adequate resources to carry on its policy of educational development unaided by the state. Article 39 provides that the minorities should have the right to conserve their longuage, script and culture. 35 article 30 outhorises then "to establish and schulutere should not institution of their choice. 36 In order to strengthen all educational

<sup>35. &</sup>quot;Any section of the citizens residing in the territory of Inla or any part thereof having a distinct language script or culture of its own shall have the right to conserve the same." Arts 25(1).

<sup>36. &</sup>quot;All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to astablish and administer educational institution of their choice."
Art. 30(1).

institutions, whether private or public, the government gives them substantial grants by way of add. These grants are given to denominational institutions also. Clause 8 of article 30 directs the state that in granting aid it should not discriminate against any admonstral institution on the ground that it is monaged by a religious denomination. This article is complementary to article 36 which authorises a religious denomination to establish institutions for charitable purposes. The state gives direct as well as indirect aid to all denominational educational institutions. In order to discuss their constitutionality both types of aid are taken separately.

### (a) Direct aid to Denominational Educational Institutions

It seems that in the United States no direct aid is given to educational institutions if they are run by

<sup>37. &</sup>quot;The State shall not, in granting aid to educational institutions, discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of a minority, whether based on religion or impusses."

religious denominations. So Most of the state constitutions explicitly promitt the appropriation of public
money to schools controlled by religious expandactions. So
Attempts made to amond the Federal Constitution to prohibit the use of public funds for parechial schools have
been unsuccessful. O Arch E. Evergon v. Beari of Education
of the Township of Eving. has, however, laid down the
principle that any aid by the state to religion would be
an establishment of religion prescribed by the establishment clause. O The theory of a "wall of separation"
enumedated by President Jefferson stood in the way of

<sup>36.</sup> In a recent case, seven tax payers claimed that more than three pence of their tax money was involved in a federal aid -to-education programs that was being paid for tutoring in purceital schools. Though the federal Court had dissisted for lack of ettanding to identication recented the case for rehearing. In the federal Court had the case for rehearing. In the federal Court had the case for rehearing. In the federal court of the case for rehearing.

At least 37 out of 46 state Constitutions have prohibited such help. See, Note, Catholic Schools and Public Hopey, 50 Yale 1-3- 917.

<sup>40.</sup> President Grant recommended an ascalasant forbidding the tending of secturian doctrines in any school supported wholly or in part by public money. 4 Cong. Rec. (Part e) 9190, 1950 (1970). Inference to in Note, Catholic Schools and Public Money, 50 Yale Lay. 919, 981, in 27.

<sup>41. 350</sup> US 1 (1947).

<sup>42.</sup> Ide. at pat5.

giving direct aid to parachial schools. 43

In Inita the direct aid permitted under the Constitution has created its own problem of governmental control over such aided institutions. The state claims that if it gives aid to them it has a right to interfere in the management of the institutions, while the institutions claim the constitutional guarantee of the right to establish and maintain educational institutions without interference and to receive financial aid without discrimination.

The propriety of government interference in the management of sided schools arose in 1937 in the Keggia Education Eill case. 44 The Fill sought to lay down rules for the better management of all aided educational institutions. 40 The managers of certain schools maintained by

<sup>45.</sup> In Arch & Everagor v. Doard of Education of the Technology Dising, 200 US 1 1949, a provision for free transportation to school children including perceival school children, was held constitutional as an indirect aid by a 6 to 4 majority by the U-6 Tuprems Court. The disporting judges, however, were critical to all types of aids to the perceival schools. For them there is a complete wall of separation between the church and the state under the U-6. Constitution and even an indirect aid would be invalide.

<sup>44.</sup> In re the Lerala Education Bill, 1987, AIR 1988 EC 986.
45. Clause X8) of the Mill envisages that if any school could be recognized by the Covernment of the Mill; it was not outside to be recognized by the Government. Cl.e(S) provided for that all fees collected from the students in an aided school should be deposited with the Government. Cl.e school should be deposited with the Government. Cl.e schools because the State of th

cortain religious minerities represented before the Supreme Court that the Bill was an infringement of their rights guaranteed under article 30(1) of the Constitution. The state of Kerala, on the other hand, defended the Bill on the ground that so long the institutions did not receive any aid from the state the minorities had a right to setablish and maintain their educational institutions within the meaning of article 30(1) of the Constitution, but if they were recipient of any old from the state they had to shide by the terms of the aid provided there was no discrimination. The Supreme Court rejected the extreme arguments on both sides and held that notwithstanding the absolute terms of article 20(1) it was open to the state by legislation or even by executive direction to lay down reasonable rules and regulations coverning the institutions receiving the aid.46 But at the same time the legislative power of the state being subject to the fundamental rights could not be so amoreised as to affect the fundamental right of the institutions to administer them as guaranteed by article 30 of the Constitution. 47

<sup>46. &</sup>quot;It stands to reason, \*\*\* that the constitutional right to administer an educational institution of their contoe does not necessarily militate against the claim of the State to insist that in order to grant did the State may present reasonable requestations to choose the excellence of the institutions to be added."

In me the Korrala Education Dill: 1987, AIR 1988 BC 985, 985.

<sup>47.</sup> Ibid.

Recently in Rev. Father W.Proost v. The State of Bihar. 48 the question of the scope of article 30(1) was again raised from a different standpoint. A certain educational institution, known as St. Koviers Callege established by the Christian Jesuits and affiliated to Patna University sought a declaration that it was a minority institution within the meaning of article 30(4). The object of founding the college was "to give Catholic youth a full course of moral and liberal education, by importing a thorough religious instruction and by maintaining a Catholic atmosphere in the institution. 49 The college was, however, open to all non-Catholic students who also participated in the course of moral science. It was conceded by the state that the Jesuits, who had established the institution were the minorities, but it was contended that the protection of article 30(1) could not be availed of by the college in the instant case. It was around that the protection of article 30(1) was available only if the institution was founded to conserve \*language script or culture! Within the meaning of articlo 29(1). Since the college was open to all sections of the people and there was no programme of that hind the college did not qualify for the protection of article 30(1). The

<sup>48.</sup> ATR 1969 SC 468.

<sup>49.</sup> Ide: at 466.

Suprems Court rejected this argument and held that the scope of article 30(1) could not be limited by introducing in it considerations on which article 99(1) was based. The two articles were separate. Article 30(1) applied to all institutions established by minorities, whether to conserve language, script or culture or with any other object. The more fact, that a minority community having established an educational institution of its choice admits members of other community, does not exclude it from the scope of article 30(1). 80 Referring to the earlier cases. In re the Kerala Education Bill. 1957, and Rev. Sidhrajbhai Sabbai v. State of Guirnt. 51 the Court held that article 50(1) was not limited to the needs of a single community amplusively, but it grants minorities to establish educational institutions to cater "the educational needs of the citizens or sections thereof. "52 The Court quoted with approval the following passage from Rev. Sidhraibhai Sabbai v. State of Guirat :

"The fundamental freedom is to catallish and to administer educational institutions it is a right to establish and administer what are in truth aducational institutions, institutions which cater to the educational needs or the citizens, or sections thereof."85

<sup>50.</sup> Id., at 469.

<sup>81.</sup> In re the Kerela Education Bill, 1957, AIR 1958 SC 896. Rev. Sidhrathhai Sabbat v. State of Juleat, AIR 1963 BC 840.

<sup>58.</sup> Rev. Sidhraibhai Rabbai v. Stata of Guirat, Alk 1963 SC 840, 848.

<sup>55.</sup> Bev. Father M. Proost v. The State of Bibor, AIR 1960 SC 465, 469.

In State of Bombay v. Bombay Education Society. the state Covernment directed the respondent society, which controlled several English medium schools, not to admit numils whose lunguage was not English. In other words. these schools were directed to confine themselves to Ancle-Indians and other persons of non-Asistic descent. The direction further required the society to poke arrangements for progressively switching over to Hindi or any other Indian language. The Society and its directors filed writ petitions before the Bembay Righ Court impugning the government order. The High Court held that the order was bod in that it contravened the provisions of article 20(2). Or anneal the Supreme Court offirmed the view adopted by the Bonhay High Court. The Court assumed that the object of the order was undoubtedly a landable one in that it was to promote advancement of the national language. Yet the Court said that the object was sought to be achieved by denvine to all pupils, whose nother tongue was not English. admission into any school where the medium of instruction was English. Therefore the order offended the fundamental wight punranteed to all citizens by article 20(8). Records ing the direction for switching over to Hindi or any other Indian language, the Court observed that the minority has a fundamental right under article 29(1) to conserve its

<sup>54.</sup> ATR 1954 SC 561.

language, script and culture, and has the right under article SO(1) to establish and administer advactional institutions of its choice. Consequently, the Court held that the police power of the state did not extend to determine the medium of instruction in an educational institution.

In Arma Praticifelt Sabba, Patra v. The State of Elham, <sup>55</sup> the Patra High Court belowed that the guarantees in articles SG(1) and 30 were not absolute and the state could impose regulations for the maintenance of discipline and standard of efficiency, and to safeguard "public order, morality or health, <sup>56</sup> In the recent case of Eirenian Hath Saging v. State of Eiham, <sup>57</sup> again the same High Court expressed a similar view that the government could make resemble restrictions in the interest of the general public.

The question of interference with the monagement of the educational institutions established by a demonstrational minority arose again before the Supreme Court in the unreported case of Bay. Bishap 2.4% Pairs v. Eight of Bibox. 88 There the state Government acting under the Ethar High School (Control Regulation of Administration) Act, 1980,

<sup>55</sup>a AIR 1958 Pat 359.

<sup>56.</sup> Id., at 565. Presumably these limitations refer to article 86(a). See also in re Regular Education Bill, 1987, AR 1988 50 506, to the effect that the right to administrations not owned to the right to maladministration.

<sup>57.</sup> AIR 1963 Pat 54.

<sup>88.</sup> Bey Biglon 8-K. Pairo v. State of Bibar, C.A. Ho.2346 of 1968 decided on 2.4.69 by the Supreme Court of India, AIR 1968 HSG 15a.

fremed certain rules relating to the constitution of manage ing committees of schools. Acting under the rules so fromed, the Education Department of the state Government disapproved the constitution of the managing committee of a certain missionary church society which ran some missionsry schools. It objected to the election of certain churchmen to the posts of presidentable and secretaryship of the society and directed the reconstitution of the managing corrittee. The Patna High Court could not find any invalidity in the order of the government department directing the reconstitution of the committee. It was of the opinion that because the members of the Church Missionary Society of London who had established the school in India were not the citizens of India and were aliens, therefore the sobool was not an institution established by minority within the meaning of article 30(1). On appeal, the Supreme Court reversed. It held that the school was actually taken over by the ineal Christians. The more fact that the school received substantial assistance from the Church Missionary Society of London did not alter its character as an educational institution astablished by minority. The Court. however, noted that article 30(1) did not confer upon foreigners the right to set up educational institutions of their choice. Persons setting up educational institutions must be residents in India and they must form a well-defined religious or linguistic minority. As to the constitution

of the managing countitee the Court held that if the government were allowed to interfere it "would mean whitiling down rights of minority community guaranteed under the Constitutions"

This matter also arose in lier. Sidingships Sabbat veltag of Suipat De and Kelle Sabai ve The State of Suipat De and Kelle Sabai ve The State of Suspens De In the former, a Christian Society, the Cujrat and Kellidenar Properties of the Sabai Saba

Originally, in 1988, 60 per sent of the total number of seats in those colleges were reserved by the Government for its nominated candidates. At that time some compromise was entered into between the Society and the Government under which the Society undertook to train a certain number of teacher students. Later on, in 1985, the Government issued an order directing that 80 per cent of seats in the Training College should be reserved for the nomines of the

<sup>59.</sup> ATR 1963 SC 540.

<sup>60.</sup> AIR 1963 SC 649.

Government and threatened that dischedience of the order would involve the withdrawal of the grant and of the recognition to the Training College. This was fustified by the Government on the ground that there were about 40,000 untrained primary teachers in the state and it was necessary that they should get the necessary training at the earliest. With this end in view, the Covernment opened several new training colleges and directed, as aforesaid, the reservetion of 60 per cent seats in the non-Government training colleges. The Society showed its insbility to comply with the direction and declined to admit the students within the quota fixed by the Government. On this refusal, the Government informed the Society that the grant would not be paid to the college unless they agreed to reserve 80 per cent seats for Government noninses. Heat year the Government further directed that the college students should be allowed to observe important festivals of all religious not "involve ing rituals as part of cultural programmes under community living." and that the college should provide some common place where all teachers, staff and students could most and regite common prayers. As the Society failed to implement all these directions including the admission of 80 per cent Covernment nominated candidates, the annual grant was suspended.

It was an admitted fact that the petitioners were members of a religious domaination which constituted a religious minority. They claimed protection under articles 50(1), 26(a) and 19(1)(f) & (g) of the Constitution. The Supreme Court found that in so far as articles 19 and 26 ware concerned they were not infrinced. As to article 19(1)(f), which guarantees all citizens the right to acquire. hold and dispose of property, the Court relied upon its earlier decision in Countesigner, Hindu Religious Endowments, Medras v. Sri lokehmindra Tirtha Svanier of Sri Shiror Hutt<sup>61</sup> and Sri Dwarks Noth Toward v. State of Biher. 62 The Court opined that the guart property in article 19(1)(2) must be extended to all those recognised types of interest which have the insignia or characteratics of proprietary rights. But in the instant case the Court held that no attempt was made by the order of the state to deprive the petitioners of their right to property, and therefore the fundemental freedom guaranteed by article 19(1)(f) of the Constitution was not violated. So also the Court held that the right of the petitioners under article 19(1)(g) to practice ony profession or to carry on any occupation, trade or business Was not infrinced. Recording article 26(a) the Supreme Court held that it conferred on religious denominations a right to establish religious and charitable institutions and in

<sup>61.</sup> ATR 1984 SC 282.

<sup>68.</sup> ATR 1989 SC 849.

a larger sense an educational institution might be regarded as charitable. But in the wise which the Court tank of article 30(1) it found it unnecessary to consider the case further under article see The Court said that the order passed by the Coverment made serious imposes on the rights vested in the Society to administer the Training College. Article 30(1) provided that all minorities had the right to establish and administer admonitonal fratitutions of their choice. Article 30(2) did not derogate from article 30(1) and could not support the informac that state was other-Wise competent to discriminate so as to impose westrictions upon the substance of the right to establish and administer aducational institutions by religious or linguistic minoriaties. Holding that regulatory measures could be enforced by the state under article 30(1) the Court compared this article with article 19 under which reasonable restrictions can be placed on the fundamental rights of citizens. The Court said #

While arts 19, the fundamental freedom under clause (1) of Arts 50, is absolute in terms it is not nade subject to any reasonable restrictions of the nature the fundamental freedoms summented in Arts 19 may be the fundamental freedoms summented in Arts 19 may be one have by Arts. 20(1) an absolute right to establish one shows by Arts. 20(1) an absolute right to establish on infringe the substance of that right under Arts. 20(1) vanil to that extent be voide. This, bridewor, is of (1) vanil to that extent be voide. This, bridewor, is regulations upon the exercise of that right are linguistications made in the true interests of efficiency of instruction disception, bealth, constitution mornity,

public order and the like may undoubtedly be imposed. Such regulations are not restrictions on the substance of the right which is quaranteed they secure the proper functioning of the institutions, in matters educational. 98

Accepting the contention of the petitioners that the requlations made by the Government could only be in the interest of the inetitution and not in the interest of the court further and it.

Westrictions imposed by the Pulse and the directions issued upon the right of the society to administer Training College saintained by it, are manifestly not conceived in the interests of the Collegeser.

The right established by arts SK(feet is intended to stick a state of setting the stablished by arts SK(feet is intended to in the matter of setting up of educational institutions of their ewn choices. The right is intended to be effective and is not to be whittled down by so-ceiled regulative ensuring conceived in the interest not of the minority educational institutions, but of the pulse maintaining the formal character of a minority institution destroys the power of administration is fall justifiable because it is in the public or national interest, though not in its interest as an educational but a tessing illusion, a promise of unreality. Regulative or executive action as to destroit on the interest processing illusions, a promise of unreality. Regulative or executive action as the destroit or sating the grant or of recognition must be directed to making the grant or of recognition must be directed to taking the such regulation such scaling the such regulation such scaling the such regulation is a such as a such control of the state of recognition and the state of the statitution affective which considers and the test that it is requisitive of the educational character of the institution affective which regulation was to satisfy a deal test - the test of reasonableness and the test that it is requisitive of the educational character of the institution and reflective which recognitions are such as a such

Applying these tests the Court found that in so far as the

<sup>63.</sup> Rev. Sidinaithei Sabbut v. State of Quirat, AIR 1965 SC 560, 545.

<sup>64.</sup> Idea at 848-7.

reservation of 80 per cent seats for Government poinces was concerned, it was an unreasonable restriction, and was not conductve in the interest of the minority community. These considerations led the Court to allow the petition and to hold that the 80 per cent reservation rule violated article 20(1) of the Constitutions

In M.E. Balati v. The State of Mysocop, <sup>66</sup> the Mysoco Covernment by Ats order reserved 66 per cent sects in certain technical colleges of the state for certain specified backward classes. The Supreme Court found the reservation violative of article 18(2) of the Constitution and scoepted the contention of the petitioners that the action of the state in issuing the said order mounted to a fraud on the constitutional power conferred on the state by article 18(4). <sup>66</sup> The Court pointed out that the Covernment could provide a reasonable reservation for the edvancement of the weaker elements of the society, but if the state fixed unduly a large number of seats for them, it would be evaluating the rest of the society and thus would be violative of the Constitution. <sup>67</sup> In a later case, <sup>60</sup> where only 46 per cont seats were reserved for the backward classes and

<sup>68.</sup> AIR 1963 SC 649.

<sup>66.</sup> Ides at 665.

<sup>67.</sup> Ides at 652.

<sup>68.</sup> R. Chitralekha v. State of Hygore, ATR 1964 SC 1823.

Schodule: Tribes, the reservation was found to be consti-

These cases have highlighted the problem of the extent to which the control can be exerted on education. al institutions setting grants from the state. They also raise the question of relationship between articles 36(a). 29(2). and 30(1) and 30(2). In all those osmes, it has been adultted that in smite of the shankets terms of artiole 20(1), the state is free to impose reasonable resulations by legislative or executive action in the interests of officiency, health and so forth, Article 30(1) is an article supplementary to article 26(a). 69 Article 26(a) guarantees every religious denomination the right to establish and maintain a charitable institution and the state is given power to control it on grounds of public order. morality and health. The Suprems Court in the Kerala case. 70 white admitting that there was an interference by the state, upheld the action of the Government as reasonsbls one as it benefitted the ill-paid teachers engaged in rendering service to the nation and also protected the backward classes. 71 New article 20(2) lave down a rule of non-discrimination in admission to admostional institutions on grounds only of religion and language. Article 30(1)

While article S6(a) guarantees to a minority the right to establish religious and charitable institutions, article S5(1) guarantees the minority the right to establish its own educational institutions.
 In re the Merale Education 1111, 1987. AR 1998 SC 986.

<sup>71.</sup> Idea at 983.

superstant the minorities to establish and administer admextional institutions of their choice. Article 30(8) impases the rule of non-discrimination in giving sid to an Meducational institution on the ground that it is under the management of a minority, whether based on religion or language." The question naturally arises as to how the inconsistency between articles E9(2) and 30(1) could be vessived? Has the severment no nower to remints admissions consistent with article 89(8) in educational institutions established under article 30(1), in case they get aid out of the state funds? Is a resulation made by the state in order to implement the directive principles of state policy of articles 41, 45 and 4672 in the national and public interest, not a reasonable restriction upon the right of the minority guaranteed under article SO(1)? What do we expect of a democratic Constitution ? Can the right of the minority become an ascressment that it carrent be touched even for the enforcement of the national educational policy and in particular for the betterment of backward children? Suppose, a minority - say the Christians, who are educationally advanced community, establish on educational institution and receive government grant. Suppose, further, that such an institution receives applications for admission from non-Christians Who are batter qualified

<sup>78.</sup> Sumra ne 34. p.79.

than Christian applicants. Can they be refused admission in order to protect the interest of the minority community based on religion ? Would not that be a violation of articls 29(2) which save that educational institutions setting government grant should not discriminate on grounds only of religion and caste ? Is it not conceivable that the applie cants belonging to minority community for whose benefit the institution has been cotablished in pursuance of the right conferred by article 30(1) may be rejected as inferior to other applicants belonging to other communities? Them. where does lie the guarantes of article 307 In the Kerala case, it was held that article 29(2).

"contemplate(s) a minority institution with a sprinkle ing of outsiders edulited into it. By admitting a non-member, the minority institution does not shed its character and mease to be a minority institution."75

In Now. Eather W. Prooft v. The State of Bibar. 74 the Attorney General, placing reliance on the word 'sprinkling', had contended that the minority should establish an institution for itself and not for others. Rejecting this view the Supreme Court quoted with approval its sarlier ominion in Sidheadbhai case 75 that the minority had a right to establish institutions which might cater to "the educational needs of the citizens or sections thereof." But this view

In re the Kerala Education Bill, 1927, AIP 1988 80 996, 978 (Emphasis added).

<sup>74.</sup> ATR 1960 SC 465.

Rev. Sidbraibhai Babbai v. Stata of Guirat, AM 1963

<sup>76.</sup> Rev. Father W.Procat v. The State of Bihar, AIR 1969

does not fit in with the view adopted in the Kerals asset? as also with the guarantee of articles29 and 50. It may be noted that in Champakam case 78 the Madras Government had desired to edmit students of all communities according to a number fixed in proportion to the people belonging to different communities living in the state. Byshming, who Were more qualified, naturally felt appriated because non-Brahming of poor abilities were admitted. The Supreme Court rejected the Government's contention that it could proscribe proportionate representation to all the people of the state. On similar grounds, in any other educational institution set up by a minority the same difficulty may arise if the applicants belonging to other communities are allowed admission and members of the community for which and by which the institution has been overed are denied admission if they do not some up to the standard of the other applicants.

It is necessary, therefore, to lay down a rule which is consistent with various articles of the Constitution relating to educational institutions. It is submitted that a reasonable solution would be to allow the educational institutions established by the minorities to give some preference to their community even though they might receive

<sup>77.</sup> In re the Kerela Education Bill, 1957, ATR 1958 SC

<sup>78.</sup> State of Madras v. Sat. Champaken Dorairajan, AIR

grant from the government. But such aided institutions should eduk the majority of the students on grounds of sorit only and not on the ground of religion and languages. The backwardness of a particular consumity can be taken into consideration for these purposes.

# (b) Indirect Aid to Denominational Educational Institutions.

It has been seen above that in the United States direct add is not given because of the establishment clouse. In India, however, there is no such constitutional bar. So-4 In the United States, indirect add to educational institutions appears to be permissible though a contrary

<sup>79.</sup> The text accompanying fn. 58, gumra p.81.
80-1. See articles 27 and 50(2) of the Constitution.

opinion has also been expressed. B This indirect aid is siven mainly in the shape of book aid and transportation facilities. Apart from these two major aids, indirect assistance by vey of mid-day meel or laboratory seemitimes is often also provided. S The American government makes huge grants by vey of aid to parcoint and non-parcointal educational institutions for the construction of domatories and for other emenities. Such aids do not appear to be objectionable. A In a state Court case at the municipality provided salaries to the teachers of a Catholic school. The Indiana Supreme Court was unanimous in holding that such payments were not illegal. The teaching adopted by the Catholic school was that it usually enrolled a large number of students and then afterwards notified the numicipality that it was unable to

<sup>99.</sup> Those who are oritical of any old to observe controlled schools are Prefers, less church State and Treades (1953, Bescon Press, Boston); pp. 466 stocks; Oordon, Tre Bronstitutionality of Public Ald so Persolidal, Schools, in the Wall Between Church and State (1963); Konfrés, Mitton He, Benearting of Church and State; Les persons and State (1964); Desertial of Church and State; Desertial Church and State in the Public Schools, Exp Units Laber (1961); Slough; V. Heanery, Engerment Ald to Church-Schools, Schools and Analysis, V. Kest Laber (1961).

<sup>85.</sup> Financial Aid to Religion. Symposium, 61 Northwestern University Lakev. (1986), 777, 780.

<sup>84.</sup> Bach, Williams S., Inition Permants to Percental Schools Violates Fourteenth Americant, 50 Mich. L.B. 1854, 1855 (1961).

<sup>85.</sup> State av rel. Johnson v. hove, 28 NR 21 255, (Ind. Sup. Ct. 1940), referred to in Notes, Catholic Schools and Public Boney, 30 Yale LJ. 917 (1941).

rum the school owing to the shortess of funds. In such a situation the municipality felt obliged to provide funds for the payment of salaries to teachers. It appears that the Court isnoved that in such schools (1) only Catholia children were simitted! (2) all teachers were members of Catholic religious orders: (3) in each room the crucifix. holy water, and a picture of the Holy Family were furnishedt and (4) non- compulsory religious instruction was given daily to all children. 86 However, the state Supreme Court found that the schools were "public" and not "parochial", and therefore payments were not unconstitutional, But the Vernount Supreme Court, in another case took a different view in a similar circumstance. Thus in Swart v. South Burlinson Town School District. 57 as the school district did not maintain a high school within its jurisdiction, it made payments to various high schools in which ounils of the district attended the class. The parents had the option to select any school whether they were parochial or non-parochial. Accordingly, the high schools

ed. Motes, Catholic Schools and Public Money, 50 Yale

<sup>87. 167</sup> A 21 614 (Vt. 1961), discussed in, Bach, Willes S., Tuition Payments to Parcellal Schools Yighte Fourteenth Americans, Beach decisions, 89 Mach. Lt. 1284 (1961).

run by the Resen Catholic Church also received grant from the school district. The lower Court as also the Versont Supreme Court held that the payment of tuition fee to a realigious denominational school by a public body constitutes an "establishment of religious" and therefore it was illegal. The Court pointed out that as the religious affairs of the Catholic Church could not be separated from its educational instruction, the payment of tuition fee assumed to the financing of the teaching of the Catholic religions t is difficult to distinguish the Negrang case from the one decided by the Indiana Buprame Court. In that case also, it is submitted, the payment of tuition fees was an establishment of religion and as such unconstitutionals.

A new controversy has some up in the United States.

It is said that as the education is compulsory, and as parochicl schools are omittled to teach on terms of equality with
public schools, they have a right under the free assrcise clause

<sup>88.</sup> Helter M. Pierce v. Society of the Sisters of the the Hely Hemes of Jesus and Hegy, 988 US 810 (1985).

to receive a proportionate share of government's aid. 99.
The denial of aid to them would ecount to discrimination and infringement of the right guaranteed by the free exercise clause. In India this right is recognised in article SO(s). But the public opinion in the United States is different. Sees writers urgs that as far as possible the so called wall between the church and state should be maintained. We shall now exemine the propriety of some factuities which are provided by the state to denominational statisticitors.

## Book Facilities.

The government both in India and the United States usually grants book aids to educational institutions. In India no objection can be taken even if the aid is given for the purchase of religious books. 91 But in the United States it would be regarded as an infringecent of the establishment clauss. But any such aid given for text books of non-religious character to demoninational educational

<sup>89.</sup> Symposium, Financial Aid to Religion, 61 Northwestern University Lakev. 777, 781 (1968).

<sup>90.</sup> See, for example, Kurland, Of Church and State and the Supreme Court (1982).

<sup>91.</sup> Secause of article 27, so long there is no discrimi-

<sup>92.</sup> Sympositus Singuetal Aid to Religion, 61 Northwestern University Labor, (1966), 777, 780.

institutions would be non-wiolative of the Constitutions Actually several states in America have provided for the supply of secular text hooks to purchial schools out of funds raised by taustions. There is, however, a conflict enought the different state courts in this matter. The matter was raised in 1980 before the Court of Appellate Division in the New York state. \*\* In that case the Court, rejecting the plac of child-benefit, held that even book add should be deemed to be an aid to the rainjous institution and therefore invalid. The Court rejected the argument that the books supplied for the use in the percohial schools were simply handed over to the pupils for their use. The supply of books was an indirect sid to the schools. \*\*

In 1989, the Suprems Court of the Louisiana state, in a similar case gave a contrary opinions. The Court accepted the child-benefit theory and h-ld that the beneficiaries were actually children reading in the school and a bonefit to the children was a resulting benefit to the

<sup>93.</sup> Smith ve Donahus, 202 App Div 656, 198 HX Supp 715, amot. 67 AIR 1196, 1197-8 (1922).

<sup>94.</sup> Ibid.

<sup>95.</sup> Siles P.Borden v. Louisians State Board of Education, 67 AlR 1185 (1929 La.).

state. The Court said :

"Frue, these children attend some school, public or private, the latter scottan or non-sectaring, and the books are to be furnished them for their use, free of cost, whichever they attend. The schools, however, are not the beneficiaries of these opprepriations. They obtain nothing from them, nor are they relieved of a single obligation because of themboweristations.

Shortly afterwards the matter came up before the Supreme Court of the United States in Equation Court of the United States in Equation. That came arose not under the state local age at a money for supplying books free of cost to the school children and whether such spending would not violate the Fourteenth Asondrent which provided that the state lews could not deprive a person of his preparty for a private purpose? It was contended that the purpose was "to aid private, religious, sectarian and other schools not embraced in the public educational system of the state by furnishing text-books free to the children attending such private schools." But the Supreme Court rejected this argument and held that the book aid to school going children was not a private purpose. It accepted the

<sup>96.</sup> Idea at 1191.

<sup>97. 981 15 570 (1950).</sup> 

contention of the Board that aids were given for the benefit of the state. The Court took the view that so long as the book aid was given to all children of the state without discrimination it was an aid for the promotion of education and therefore valid. Rughes, C-J-, delivering the opinion of the Court, concluded !

Wissing the stabute as having the effect thus atterbuted to it, we cannot doubt that the taxing power of the state is exerted for a public purpose. The Legislation does not segregate private schools or their pupils, as its beneficiaries, or attempt to interfure with any nations of soulsely private concorn. Its same and the second second in the second in the styre. Individual interests are added only as the common interest is safequareds. 90

Recently another case was brought before the United States Supreme Court. 99 The New York state required its public school boards to lend text-books to students in all private schools including religious schools. The sembers of the Roard of Education for both Remsselser and Columbia counties challenged the state directive as being repugnant to the establishment clause of the First Amendments. By a 6 to 3 decision the Supreme Court uphold the velidity of fuel order of the state Governments. For the majority of judges, the lending of text books was an aid to children

<sup>98.</sup> Ida. at 375.

<sup>99.</sup> In re lending Text Books, Time (Asia edition), June 21, 1969, p. 51.

and not to religions. White, J., delivering the majority judgment, said that so long as the public school board was required to lond secular books, there was no infringement of the establishment clause.

The three dissenting judges, Bouglas, Fortas and Black, Ms., were critical of this operach. For them may books apparently secular night have religious overtones, by way of illustration they observed that subject like evolution could be treated both in secular and religious books. Black, J., criticising the majority judgment, said that on the child benefit theory, many kinds of help to parceival schools could be held to be constitutional. He illustrated:

"It requires no propert to foresee that on the argument used to support this less others could be uplaid providing for funds to buy property on which to erect religious school buildings, to pay the salaries of religious school buildings, to pay the pick up all the bills for religious schools;"100

For hime

"tax raised funds cannot constitutionally be used to support religious schools, even to the extent of one penny,"  $10^{1}$ 

Some writers on constitutional less are elso critical of side given to secturian school children, even if such aid is only in the shape of text-books. Pfoffer is

<sup>100.</sup> Ibid.

<sup>101.</sup> Ibid.

one of them. Or iticising the goglygon case, 105 he says that the logical result of the child-benefit theory would be to extend the field of state aid to such an extent that it might cover all the expenditure of the school. He points out !

Spoth the Louisiann court and the United States Supreme Gourt stressed the fact that the text books supplied were not sectarians But there is nothing unique in the non sectarians and secular text-books; pens, note-books; black-boards, deskis, and laboratory pens, note-books; plack-boards, deskis, and laboratory pens, note-books; pensite the pupils primarily. If it is constitutional to provide free non-sectarian text books to parcellal school onliders, by is it not seen to be pupils of the solid pupils of the pupils of the solid pupils of the pupils of the pupils of the solid pupils of the pupils of the solid pupils of the pupils of the solid pupils of the solid

"Actually, the logical application of the Goobren decision and the Childebenefit theory would completely frustrate the state constitutional problidation against the allocation of public school funds to schoolg not under public control. For, as one court saids to produce the early proper aggentious for school productions were properly aggent for school productions of the public school to make it at all, "but proper for the public school to make it at all, "but proper for

<sup>10</sup>Re Pfeffer, Leo, Church, State, and Fraedom (1953, Besson Fress, Boston), p.469.

<sup>103.</sup> Emmett Cochran v. Louisiana State Board of Education, 281 US 570 (1930).

<sup>104.</sup> Mike Gurney v. J.N. Ferauson, 190 Dkla 254, annot. 168 Alk 1434, 1435 (1941), cert. denied 317 US 588 (1942). (a school bus case).

<sup>108.</sup> Pfeffer. op. often at 469.

#### Transportation Facilities.

The child benefit theory was more readily acceptable to both American state and Federal courts in the matter of free transportation of parcohial school children, <sup>106</sup> The leading case on the point is Argh R. Evergan v. Roard of Education of the Tounghip of Education 10 the Tounghip of Education 10 the Tounghip of Education 10 the Tounghip of Education to provide free transport to children to and and from their schools, if they were living at remote places from their schools. The transport was to be provided to all

107. 330 US 1 (1947)

children except those who were attending schools which were run for profits 108 Acting under this statute, the school board of Ewing Township passed a resolution providing for the transportation of children from Ewing Township to the public and Catholic schools at Trenton 108 The Township did not provide its own buses for transport, but allowed re-inhursecent of cost of public conveyance to the parents of children attending certain public and Catholic schools at Trentons Arch Rs Everson, the appellant, in his capacity as a district

100. The resolution was as follows :

"The transportation countries recommended the transportation of pupils of Evings to the Frenton and Fernington High Schools and Luchalla Galactic Schools by way of public carriers as in recent years. On the contract of the Countries of the Coun

<sup>100. &</sup>quot;Whenever in any district there are children living reacts from any achoclauses, the board of education of the district may make rules and contracts for the transportation of such children to and from school, including the transportation to and from school, including the transportation as publish chools, except such school as is operated for profit in whole or in parts."

Mey Jersey Lesse, 144, c-101 p-881; NT Rev Stat 181
14-8. Quoted in Arch R. Nagrago we float of Education of the Township of Parts, Rev, at 5, fm 1.

tax payer, challenged the payment on the ground that it was a help to a denominational institution and accordingly point under the astablishment claims.

There are several points which need to be considered in connection with this case. In a number of cases both in India and the United States it has been held that a tax paper cannot challenge state expenses on grounds of unconstitutionality unless he could prove either an injury to himself, which must be different from the injury sustained by other tax papers, 110 It was on this ground that in Ellicit v. Khits, 111 a federal Court had rejected a tax-payer's suit challenging the employment of Congressional and army chaplains. It is surprising that the important question of persenal injury to the appellant as scenting different from a common injury suffered by all tax payers was ignored

<sup>110. &</sup>quot;The party who involues the power must be able to show not only that the statute is invalid, but that the has sustained or is invadiately in damper of sustaining some direct injury as the result of its sustaining some direct injury as the result of its some indefinite way in common with people generally." Communication of Headman with people generally. Communication of Headman with people generally. Communication of Headman is the followed in Alabapa Cides (1985) the close was followed in Alabapa Cides, some Us 466, 476-6 (1987) Longuit to Dormun ve. And Cides (1988) and the Cides of Section of Headman in Headman (1988) and the Cides of Section of Headman (1988) and (1

by the Court. Following the provious once relating to the mupily of text-book, nonenty himself Copings w. Equisians Black Roard of Education, <sup>118</sup> it did not enter into the question of the standing of an individual tax payer. But thought that a measurable appropriation of public funds had taken places and so it could take up the case, <sup>118</sup>

The main argument in favour of aid before the Court was based on the public welfare theory. 114 Blank. Jan

<sup>112</sup>s SSI US 570 (1950): So wise in Legenh Bradfield v. Ellis Helcherts 175 Us 201 (1868); the Court had intered into the marit of a tax payer's suit.

<sup>115.</sup> In 1988, the Supress Court in Regard 8. Rossums vs. Found of Education of the Develop of Helphores 548 th 469 (1982), rejecting a tax paper's case, laid down the role that the courts would interfere in a team paper's mass of messervals appropriately the tax paper should prove some special injury.

<sup>114.</sup> The arguments of William 16 Green, who amount the case of the policy of the case of t

delivering the majority judgment; said that as a rule a legislative judgment that a public purpose would be served by its legislation would be accepted by the Court, 178-116 He was of the view that courts should be very contious when judging the public purpose which the legislature had in view. Commenting upon the public purpose in the instant case Black, J., pointed out :

"Moreover, state-paid policemen, detailed to protect children going to and from church schools from the very real hazards of traffic, would serve much the same purpose and accomplish such the same result as portation of a kind which the state deems to be set for the school children's verifare. Similarly parents might be reluctant to pennit their children to attend schools which the state had out off from the state of the set of the school children's verifare, and the state had out off from the state had out of from the

Accordingly, the provisions for free transportation was for the welfare of the children regardless of their

<sup>118.</sup> Id. at 6.

<sup>116.</sup> In India also the declaration by the legislature that a purpose is a public one is rarely questioned, see Smt. Sommati v. The State of Punish, AIR 1965 SC 181, 165.

<sup>117.</sup> Arch R. Everson v. Board of Education of the Township of Eving. 330 US 1, 17-8.

religion. 18 He admitted that a state statute

"cannot consistently with the "establishment of religion" clause of the First Amendment contribute tax-raised funds to the support of an institution which teaches the tenets and faith of any church, "119

But he said a low

"commot hamper its citizens in the free exercise of their can religion. Consequently, it commot exclude initivated Cetholice, Litherame, Hohermadans, Septists, Jews, Nethodists, Hom-Dollievers, Prospivorians, or the members of any other faith, jesques of their faith, or lock of it, from receiving the borneits of public exfers legislation.\* 20

According to him a court could not prohibit the state

from extending its general benefits to all its citizens

without regard to their religious belief. He said :

"Measured by these standards, we cannot say that the First Asendament prohibits New Jersy from spending tam-rated funds to pay the bus fares of parocial school pupils as a part of a general programme under which it pays the fares of pupils attending public and other schools." [21]

118. Ide, at 18.

119. Ides at 16.

120. Ibid. Emphasis added by Black, Jee himself.

181. Id., at 17.

Jackson 122 and Rutledge, JJ., gave their dissenting opinions separately, 153 According to Jackson, J., while the undertones of the opinion of the majority advocated "complete and uncomprosising separation of Church and State," its conclusion gave "support to their cosmingling in educational matters." 124 According to him both the New Jarry statute as well as the resolution of the school board of Dwing Township were invalid. As to the forces he said that the Act distinguished the school going children for getting bus transport help scoording to the character of the school and not according to the needs of the children. He noted that reinbursement was allowed to children stending public and parechial schools but was not given to children who attended "private schools operated in whole or in part for profit." 125 The reason for

<sup>182.</sup> Jackson, J. along with Burton, J., also agreed with the dissenting opinion of Butledge, J.

<sup>123.</sup> Frankfurter, J., concurred with the dissenting opinions moted by both Jackson and Rutledge, JJ.

<sup>124.</sup> In said 9

"It's undertones of the opinion, advocating complete and uncompromising separation of church from State, seem utterly discordant with the conclusion yielding support to their comminging in educational matterns. The case which invested by come to mind as the most fitting precedent by come to mind as the most fitting precedent by the complete of the committee of t

<sup>125.</sup> Id., at 20.

sending children to private schools run for profit might be that "parents feel that they require more individual instruction than public schools can provide, or because they are backward or defective and need special attention. 126 If the benefit was meant for all children it should be given without distinction whether they stranded profit making schools or other schools. The resolution in effect classified children for setting state help according to the character of the schools they attended. It was clear that help was given if they attended public schools or private Catholic schools, but such help was not given if they attended private secular schools or private religious schools of other faiths. He noted that the instant case was not brought by the followers of other religious who were not indepnified, but by a tax payer who had complained that he was being taxed for an unconstitutional purpose. He questioned &

"Is it constitutional to tax this complainant to pay the cost of carrying pupils to Church schools of one specified descripation?" is?

Referring to the religious character of teaching in Catholie schools, he concluded that the resolution which helped

<sup>126.</sup> Ibid.

<sup>127.</sup> Ide: at 21.

only Catholic schools violated the First Amondment. To the reasoning of the majority that the service of the policemen and fire protection given to children were not unconstitutional, he replied !

"A policemen protects a Catholic, of course - but not becomes he is a Catholic, it is because he is a more and a member of our society. The firmman protects the further shock is the first because it is a first should be a first be assets of our society. Betther the firmman nor the policemen has to ask before he renders add.
"Is this man or building identified with the Catholic Church?" Let before these school authorities draw a chack to reimburgs for a student's fure they must ask up to the governor of the course o

Rutledge, J., in his dispent, supported the opinion of Jackson, J., and held that both the New Jersy statute as also the school board resolution were obnoxious. He traced the history behind the establishment clause 120 and

<sup>128.</sup> Id., at 25.

<sup>129.</sup> He quoted the following extracts from "A Bill for Establishing Religious Freedom," enacted by the General Assembly of Virginia, January 10, 1786

<sup>&</sup>quot;Well many that Almighty God hath greated the mind free, ... that to empel a man to furnish centributions of memory for the propagation of opinions which he disbalieves, is simily and that me man shall be compelled to frequent or support any religious overship, plone, or ministry whatsoever, nor shall be enforced, restrained, salested, or burthread in his body or goodes, for shall otherwise suffers, on account of his rolllation of the compelled.

remarked that though a wall of separation was erceted conjunally when the Constitution was adopted the decision in the text-book case, <u>Emptt Coping</u> v. <u>Louisiana Stata</u> <u>Roard of Education</u> <sup>130</sup> and the first breach in the wall and the instant case would be a second breach. He felt that if this process continued further breaches might take place.

The conclusions reached by the majority are open to several objections. Though the general observation of Black, J., who delivered the majority judgment, was correct, but when he applied then to the instant sees it is submitted that he falled to appreciate the facts of the case. It was an admitted fact that the resolution which was passed, as a sequel to the New Jersy statute, authorised reimbursement of transportation charges to certain public schools and Catholic schools only. It did not provide my help to mon-Catholic or other private schools. So far as the statute was concerned, which had authorised the local boards of education to pay for the transportation of school

<sup>130. 281</sup> US 70 (1930).

remarked that though a wall of separation was erceted originally when the Constitution was adopted the decision in the text-book case, <u>Ernett Control</u> v. <u>Louisiana State</u> <u>Board of Education</u> <sup>100</sup> made the first breach in the wall and the instant case would be a second breach. He felt that if this process continued further breaches night take places.

The conclusions reached by the majority are open to several objections. Though the general observation of filack, J., who delivered the majority judgment, was correct, but when he applied then to the instent case it is submitted that he fadled to appreciate the facts of the case. It was an admitted fact that the resolution which was passed, as a sequel to the New Jersy statute, authorised reinbursement of transportation charges to certain public schools and Catholic schools only. It did not provide any help to mon-Catholic or other private schools. So far as the statute was concerned, which had authorised the local boards of education to pay for the transportation of school

<sup>130. 261</sup> US 70 (1930).

going children, there sooms to be no valid objection to it. The Constitution is silent as to the duty of the state to provide for education. 131 As pointed out by Black, J., greater help was to be given to schools which were run on non profit basis. Even Jackson and Rutledge JJs. Who gave the dissenting opinions, could not appresclate this difference. For them the statute was also unconstitutional since it made the character of the school. and not the needs of the children, as a test for determining the eligibility of parents to reimbursement. The classification between profit making and non-profit making schools is, it is submitted, on the face reasonable one. After all, only rich persons can afford to send their children to profit making schools, as they do not want their children to be mixed up with ordinary children attending non-profit making schools or other charitable institutions. Those who are prepared to spend and bear the heavy responsibility of payment of fees to profit making schools, do not need any help. The fast that the statute itself provides the transportation to children

<sup>151.</sup> It is remarkable that in India state responsibility in this connection has been specifically provided. See articles 44 to 46 of the Constitution.

living remote from school premises supports the above reasoning. In case the transportation facility was not given, there was a possibility that some of the children might not be shis to go to church schools and be compelled to attend public schools under the compulsory education system. Under the jigrae case <sup>138</sup> a child has a constitutional quarantoe to strend a school of his choice.

The resolution of the Neurd which discriminated between Gatholic schools and other schools was no doubt unconstitutional. The majority judgment delivered by Blacks Js, is not warranted by the facts of the case. It is admitted that the state could make provision for all schools going children under its general welfare programms. The scheme should have been applied universally and without discrimination. The ingl-pogic case 183 does not apply to the instant case. In that case the text books were provided by the state free of cost to all children without discrimination whether they attended the Catholic schools

<sup>188.</sup> Walter McFierro v. Bonisty of the Staters of the Holy Homes of Memos and Homes, 868 US 510 (1988).

<sup>135.</sup> Empet Contrar v. Louistana State Board of Educa-

or non-Catholic echools. But here the transportation facility was provided to students attending Catholic or public schools, but not to those who attended non-Catholic schools.

Rutledge, J., while giving the dissenting opinion of the minority, also failed to appreciate the difference between the New Jersy statute and the Board's resolution. When he says that the money taken by taxation from one should not be used or given to support another's religious training or belief, or indeed one's own, 154 he misses the point that the statute by itself provided for the payment of transportation charges for all the children without discrimination, whether attending public schools or nrivate once, or whether attending schools run by one dence mination or another. The only exception made was that the children going to profit making schools were not to be benefited. The legislation was clearly intended to help the children living in remote places. The Board's resolution was, however, offensive because it gave preference to Catholics over others. It seems that Rutledge. J.. mixed up the resolution with the statute and declared both

<sup>134.</sup> Argh R. Everson v. Beard of Education of the Township of Eving, 330 05 1, 44 (1947).

of them unconstitutional. He named the question s how con an aid become valid if it was given on a more extended scale of daily instruction to children attending parochial schools if Wan appropriation from the public treasury to may the cost of transportation to Sunday School, to weekday special classes at the church or parish house, # 185 was not constitutional. It seems, that he overlooked the fact that the sid under the statute was not given only to the children of the parachial schools but to all children without any distinction whather they ettended a parochimi. a public or a private school. The long history of the First Amendment, the Work done by Madison and Jefferson in this respect, were irrelevant so far as the New Jersy statute was concerned. There are numerous fields in which the Constitution, 136 as interpreted by the courts, have recognised the state's concern with religion to the extent of even recognising some very important religious practiand 187 If these are not constitutionally invalid despite

<sup>135.</sup> Idea at 47.

<sup>156.</sup> A daring sample of the Constitution renownising Sunday as a day of rest scopered for certain ects of the Fresidents a notion sceptible only to the people believing a particular polition-fluidistantlyses article 1, section 7(8), Uab Constitution, gays p. 12, no. 36.

<sup>127.</sup> Gabbath observances, holiday on Sundays, Caturdays or even on other days of the week for rost are clear recomition of relations practices by the courts.

their infringesent of the establishment clause, how would a general provision for help to all school children, living in remote corners be an infringement of the establishment clause sersely because some of these children attend parochial schools? Iske the police, fire, sewage, road and other facilities, the provision of transportation also should be desend constitutional. If, however, these services are provided to Catholic schools only and not to others they would be discriminatory. It is therefore submitted that though the wesolution of the Board was unconstitutional, the statute was not.

### Chapter IV

## CONCLUSIONS

The activities of a welfare state should be so channeled as not to hinder the individual in the development of all his faculties. The state should create an atmosphere in which the individual could have freedom of thought and conscience. A secular state may not give financial essistance to religious institutions but it should not unduly happer the growth of religious institutions by imposing tax and other burdens on thems. In both the countries the legislature is empowered to tax or grant tax concessions to religious institutions, nevertheless in practice there are differences in both the countries in this subners.

It may be noted that on the question of taxation upon religion and religious activities the Constitutions of both India and the United States are atlent. Formerly, in America religious ectivities were equated with other activities for purposes of taxation. For example, if religious institutions engaged themselves in the sale of religious books, they were taxed like any other ordinary book-seller. But such taxation was hold by the American Supreme Court in Echert Burdack v. Communication of Engagery and a se an unreasonable restriction on the free exercise

<sup>1. 319</sup> US 105 (1945), gupra p. 46.

clause of the First Amendment. Such a tax could not be deemed to be merely a tax on commercial activities but a tax on the freedom of religious propagation. The fact that the religious activities were not subject to taxation did not make any difference. In India the problem of imposing taxes on religious activities arose in a different way. Here the legislature set up managing boards to look after the proper management and administration of religious institutions. On the one hand, the state grants these boards funds out of its own resources and, on the other hand, it levies charges on religious institutions for defraving the emenses of such boards. It has been held that such charges do not infringe the religious liberty whether they amount to a tax or a fee. 2 So also due to the absence of the establishment clause in the Indian Constitution, state grants are also not unconstitutional as they would be in the United States.

It is also that exemption from taxation extended to religious institutions is a form of assistance to relicion. In India the state is free to tax or grant exemption provided such texation or exemption is non-discriminatory. In the United States concessions given to reli-

Consistioner Hindu Belizious Endowants, Hadras v. Bri Lakebnings Tirths Swanler of Bri Shirur Mutt, Air 1984 SC 288, Astilal Remachand Capthi v. State of Boobse, AIR 1984 SC 286.

gious institutions have roomtly been challenged on the plan that they assumt to an assistance to raligion problebited by the establishment clause. Tax examption is considered as an exemptory aid to religious institutions Whether such aid takes the form of a direct aid. for example tax exemptions of church buildings, or indirect mid. o.c. ascistance to church operated institutions like, hospitals and orphanases and so on. Though the courts have not found so far any invalidity in such exemptory sids, it may be noted that in the face of the establishment clause the direct exemptory aid appears to be violetive of the First Amendment. According to one view if the government exempts charitable institutions run by religious bodies, it merely discharges its own function of a Welfers state of providing such services to the people at large. In fact the exemption constitutes a very negligible part of state aid to those institutions. It may, however, be argued that the money saved by the religious institutions from tax exemptions is spent on religious purposes and as such amounts to an indirect aid to religion by the state.

When we turn to affirmative financing of roligious institutions as distinct from examptory aid we come to different conclusions according to the circumstances of such case. In India so far as the financial assistance for purely religious purposes is concerned the Constitution itself provides have sume of execut for such purposes and authorises the state to give financial aid to religious institutions on a non-discriminatory busis. This is as noted a eve not permissible in America owing to the establishment clouse. But in the case of charitoble institutions run by religious denominations, for example hospitals and exphanages, in both the countries the state sives financial assistance to relicious bodies to enable them to run the institutions. There is nothing improper in such type of assistance given by the state. But the same may not hold mood in the case of denominational educational institutions. In America any direct help to such institutions would be unconstitutional. In India, the state under the terms of article 30(2) has to give th waveneds afording langitudings its assessment eives aid to other admosticast institutions. It connot exclude an elecational institution on the cround that it is tun by a religious denomination. Both in India and America so for as indirect aid to perochial school is

S. Article B90-A.

<sup>4.</sup> See e.g., articles 27 and 50(0).

concerned the position is identical. In the United States in matters of giving book aid and providing transportation facilities it has been settled that an aid on a non-discriminatory basis can be given to such institutions. It is presumed that in a welfare state the covernment should take interest in the educational development of children whether they attend a percedual or a public school. The help which the state gives is recent for the benefit of the child and not for the demonination which runs the school. Even if such assistance below a religion the state should not debug itself from helping such educational institutions because of supressed constitutional mostates.

# PART-TWO

FREE EXERCISE OF RELIGION.

#### Chapter V

## Concept of Religion

The judges and jurists have made attempts to define religion but no definition has been found which would be adequate and acceptable to alla As far back as 1800, Field, J., of the United Status Supress Court and a

"The term "religion" has reference to one's views of his relations to his Creater, and to the obligations they impose of reverence for his being and character, and of obedience to his will."

Similarly, in Drived Rigids v. Rousles Clyde Mediatoch. S Hughes, C.J., defined religion as a belief in relation to Gods

"The essence of religion is belief in a relation to Ged involving duties superior to those srising from any human relation."4

These definitions presuppose the existence of a Creator or some entity superior to human beings whether

1.

In Addings Company of Jebovah's Witnesses we The Companiedth of Old 186 (1963), Lathem, 0.2; admitted the difficulty of defining the term religion and observed, far priss):

Aft would be difficult, if not impossible, to only the difficulty of the observed of the priss; and the difficulty of the observed of the many and various religions which exist, or have existed, in the world, s. What is religion to one is superstitute to

another."

S. Somuel Delayie v. H.G. Deason, 133 US 355, 348 (1890).

<sup>3. 283 00 505 (1931).</sup> 

<sup>4.</sup> Ibid. at 633-4.

the entity is labeled as a God, a Suprece Being or a Greater. This definition, therefore, could be accepted by those persons who bolieve in a God or in a Suprece Using, but others who do not believe in the existence of a Greater would find it difficult to accept it. For example, according to budding, the run is a part of the universe. Every thing in the universe takes different shapes at different times. All human nativity is a temporary manifestation of a part of this universe. This shows that a budding the control of the universes. While, according to Field, Je, religious as

5. Maney Wilson Ross states the concept of Buddhism as follows :

"(The universe, and san are one indiscoluble existence, one total wholes only IIIE = contain IIIE is authing and everything that appoint to us as an individual entity or phenoscope, whether the same individual entity or phenoscope, whether the temporary manufactation of IIIE in form; severy activity that these place, whether it be lirth or death, lowing or esting breakfast, is lat a temporary manufactation of IIIE in notificial to the same individual and the same individual soul or self. Manh one of us is but a cell, as it were, in the body of the Great Self, a cell that cause into teats, performs its functions, and phases same, treasformed into monthly manufactured in the same process.

Rose, N.W., The Morid of Zen, (1960), p.18. Quotos by Douglas, J., in Indias State v. Lantel Ardrew Beager, 350 US 163, 190 (1968). reference to one's views of his relations to the Creator, according to Duddhists, God is not scatching different from the individual but there is openess, and the individdual is a part of the Universe and all his settivities are but a temporary condispatition of the one Reality.

In Remai E-Davis v. E-ir Beaus the Normone, a purticular sect in Acerica, claimed that polygony was a part of their religions as they asserted that their views about polygony had a concern with their relation to the Creator and to the obligations it imposes. Field, J., though he demitted that the Hormone' church believed in the practice of polygony, observed that the religious freedom guaranteed by the Constitution was not above the original lass of the country. A polygonous marriage being criminal in its nature, no one could be allowed to practice it in the nome of religion. If one were allowed, Fields Js. noted.

"thuse who do not make polygony a part of their religious belief may be found guilty and punished; while those who do must be acquitted and so free;

In the United States the courts usually give a wide

<sup>6. 188 00 833 (1890).</sup> 

<sup>7.</sup> Idea at 344.

meaning to religion, a provided that its practice does not involve the commission of any criminal act. Mormelly, they do not investigate the religious practices and beliefe in order to determine whether a particular practice or belief could be described as pertaining to religion. Thus in Jagas Cantagall ve State of Compactions, the transport of the propagation and solicitation of religion, the Court declared the law unconstitutional holding that it deprives a person of his liberty without due process of law. Roberts, J., delivering the judgment reasoned :

"to condition the soliditation of ald for the parpertuation of roligious views or systems upon a lionnes, the grant of which rests in the exercise of a determination by state authority as to what is a religious eause, is to lay a forbidden burden upon the exercise of liberty protected by the Constitution.\*10

In a later case, "I the Supreme Court rejected the view that the jury should decide the question of fact about the cleimant's religious belief. Douglas, J., Selivering the judgment, noted that it is practically impossible to prove the particular religious belief which a person holds. In

See: United States v. Daniel Andrew Seemer, 380 US 153 (1965) and Maghinaton States Semiety v. District of Columbia, 349 F 3d 187 (1967).

<sup>9. 310 15 996 (1940)</sup> 

<sup>10.</sup> Idea at 207.

<sup>11.</sup> United States of America v. Edna M. Ballard, 388 US

United States of America v. Edna W.Ballard the respondents were convicted for the offence of defranding federal mails. They were charged for a scheme to defrand by organiging and proposing the "I AV" movement through the una of the mails. The facts were that certain corporations were formed. literature distributed and sold. funds solieited and memberships in the "I Are movement sought by means of false and fraudulent representations, pretenses and promises. The sponsors of the movement claimed that, by reason of supernatural attainments, they had the power to heal persons of ailments, diseases and injuries and they had the ability and power to cure persons of those diseases which were normally elegatical as incurable by the medical profession. 15 Though the Court of Appeals had hold that the jury should have the right to determine as to the truth of representations concerning the respondents' religious beliefs. 14 the United States Supreme Court by a 8 to 4 decision rejected this view and observed that the jury

<sup>12.</sup> S82 US 78 (1944).

<sup>13.</sup> The Faith healing is very occuon in Protestant churches. It is based on the New Testasmit, socording to which both Jesus and his disciples practiced it. Time, (asia edition), June 14, 1909, 41. For a detailed note and network of faith healing, see the Article, England, Inne, (Asia edition), inter 7, 1909, 35.

<sup>14.</sup> Edna W. Ballard v. United States of America, 138 F 84

could not speculate on the truth of the respondent's religious beliefs. Douglas, J., delivering the majority judgment, said :

When may believe what they cannot prove They may not be put to proof of their religious doctrines or beliefs.... The miracles of the New Testucart, the Divinity of Christ, life after death, the power of prayer are deep in the religious convictions of samy, if one could be sent to judi because a jury in a boatile environment found those teachings false, little indeed would be left of religious freedom; 15-16

The definition of religion was given a new turn in the recent United States Supress Court case of Inited States v. Emial Anirsh Season. <sup>17</sup> The Universal Military Training and Service Act 1946 provided exemption for a conscientious objector from military service if he objected to participation in var by reason of his "religious

<sup>15.</sup> United States of America v. Edge W.Bellard, SOR US 78, 86-7 (1944).

<sup>16.</sup> In India, a recent Legislation; the Drugs and Maste Remedies (Objectionable Advertisement) Act, 1984 (Ant St of 1984) prohibited all indvertisements to ours cortain diseases by magic repedies (section 5). The 'magic resembly prohibited under this set includes "a talkscam, mastre, kewanh, and any other charm of any kind which is alleged to possess mirroulous powers for the treatment of any disease (section 8). The incident of the prohibited of the set of the section of the relations provides, the state has right to legislate on this matter in owner to save the health of the public. It is a reasonable restriction in the interact of the general public. See juncing Dagsdyng v. 27s Indoor at India, All 1900 GC 55s. Certain sections of the detection of the detect

training and belief'. In Barnel P. Davis v. H.G. Beason 18 Field. J., had observed that religion is connected with one's views as to his relations with the Crestor. In Segrar's case. 19 the Act itself defined the term 'religious training and belief' as an individual's belief in a relation to a Supreme Being involving duties superior to those grising from any human relation. Seeger, one of the conscientious objectors, stated that his religion was a "belief in and devotion to goodness and wirtus for their own sakes 20 and not due to a belief in a Supreme Being. He cited Plato, Aristotle and Spinosa to prove that his was an ethical belief in intellectual and noral integrity Without belief in God expent in the remotest sense. Another objector, Jakobson, asserted that he believed in "Godness" Which was "the Ultimate Cause for the fact of the Being of the Universe" and that religion was the "sum and essence of one's basic attitude to the fundamental problems of human existence." He said that the relationship to Gode ness was in two directions, i.e., "vertically, towards Godness directly, " and "horisontally, towards Godness through Mankind and the World. Pater, the third objector.

<sup>18. 133</sup> US 335 (1890), supra n.2.

<sup>19.</sup> Inited States v. Pantal Andrew Seager, 390 W2 165(1965).

<sup>20.</sup> Id., at 166.

<sup>21.</sup> Id., at 168.

who claimed exemption from military service, pleaded that "he felt it a violation of his moral code to take human life and that he considered this belief superior to his obligation to the state." 125-24

Clark, J., who delivered the opinion of the Court, cited esveral definitions of religion given by different theologicies and philosophers and observed that though all of them held diverse views as to the precise meaning of religion, there was one thing common to them all that in thair lives their views were permenunt. He admitted that though it was difficult to give a definition of religion acceptable to all, "the claim of the registrant that his belief is an essential part of a religious faith must be given great weights." He held that all the three claimonts were entitled to the exemption as they were sincers in their belief based as it was on their own moral experience and faith.

<sup>25.</sup> Idea at 160: He quoted with approval the following definition of religion given by Reverend John Haynes Romest

<sup>&</sup>quot;(?) he consciousness of some power manifest in nature which helps men in the ordering of the life in harmony with its demands -- (it) is the suprene expression of human nature; it is mun thinking highest, feeling his despect and living his beautiful to the life of the life of the life of the Rids.

<sup>24.</sup> Speaking, recently, at an international symposium on "the Culture of Unbelief," sociologist Themse Lucham of Frankium University predicted that eventually the categories of "boller" and "unbelief" would disappear, the distinctions between believers and nonbelievers.

In a concurring opinion Douglas, J., odverting to the concept of Handusen and Enddhism, reasoned that as there are a large number of Buddhists living in different parts of the United States and as they do not believe in "God" or the "Suprese Being" in the sense in which other Americans believe, it is necessary that a wide interpretation should be given to what amounts to religious belief. The learned judge accordingly came to the conclusion that,

"any person opposed to war on the basis of a sincere belief, which in his life fills the same place as a belief in 60d fills in the life of an orthodox religionist, is entitled to exemption under the statute."2

would fade, and religion would energe in a new forms It would be an institutional specialisation. In such a case an institutional may evolve his own private set of ultitate values. The role of a church, at that time, would be not to command belief but to belie each person articulate his beliefs from within limesize bee Time, (asts edition), april 4, 1969, National Communications of the communication of

25. United States v. Daniel Andrew Segger, 380 US 163,

26. Id., at 192-5.



In India, the wand problem of defining 'religion' arcse in 1984 in two cases before the Supreme Court. E7
In both the cases thuberjes, Jr., who delivered the judgment of the Court, gave a very vide definition of the term 'religion'. In one case, Commissioner Hindu Religious Endormans, Hedras vs. Er. Leksburder Sittle Sussier of Sit Sidrar Hutt, Sussier of the though a religion has its basis in a system of beliefs or dootrines which are regarded by those who prefess that religion as conductwe to their spiritual well being, it would not be correct to their spiritual well being, it would not be correct to say that religion is nothing else but a doctrine or belief. Admitting that the word "religion" is a term which is hardly susceptible of any rigid definition, be elaborated ?

"A religion may not only lay down a code of ethical rules for its followers to accept; it night presentle rituals and observances, excemnics and modes of worship which are regarded as integral parts of religion, and these forms and observances might extend even to matters of food and dress-

His observations made in the other case 30 are also relevant.

<sup>27.</sup> Commissioner Hindu Enlictons Endoments, Hadras v. Sri lekshmindra Titthe Swartor of Bri Entry Hutt. All 1986 St 888 and Hatlel Langchard Sendid v. Etata of Hopbay. All 1984 St 588.

<sup>28.</sup> AIR 1954 SC 882.

<sup>29.</sup> Ide: at 290.

<sup>30.</sup> I.e. Ratilal Panachand Sandhi v. State of Bombay,

#### There he says \$

"Policious practices or performances of acts in pursuance of relicious belief are as much a part of religion as faith or belief in particular doctrine," of These two cases make it plain that religion includes faith, belief, religious practices, performance of acts in pursuance of religious belief, doctrines regarded as conductwe to spiritual well being, a code of ethical rules, rituals, observances, ogramming and modes of worship.

In the subsequent case of Mohamed Harif Duarachi
ve little of little, 50 the question arose as to what ascents
to matters of religion. In that case various state Law 55
prohibiting the shoughter of certain antable including
owns were challenged on the ground that such laws infringed
the appollant's religious right to sacrifice a cow.
The appollant claimed that it was a practice and custon
sanctioned by Muslim law to slaughter cows. It was further claimed that such secrifice was enjoined upon every
funding on the Bakurld duy, 54 Rejecting this claim the

<sup>31.</sup> Ratifal Formshand Sandhi v. State of Bombay, ARR 1984 80 386. 302.

<sup>32.</sup> AIN 1958 SC 731.

<sup>55.</sup> The bither Propertythion and Improvement of Antional and 1984 (Riber and 8 of 1984) the "I" Provention of Got 3, and the Got 3, and 3 of 1981 and 10 of 1956, mending the Got 3 and Berer Antical Preservation Act (62 of 1984).

<sup>54.</sup> See infra p. 231. fn. 15.

Court held that any practice based on religion must be an essential and obligatory injunction of that religion. As there was an option to scorifice a camel<sup>35</sup> the practice could not be regarded as something essential and obligatory. The Court traced the history of cowe slaughter in India and noted that in the past, a number of Muslim kings had prohibited slaughter of cowe even on the occasion of Bakr-Id day. This consideration led the Court to hold that the sacrifice of a cow on a particular day was not obligatory upon a Muslim with a view to give expression to his religious beliefs.

It is worth noting that in the Shirur Haih's case, 36

"what constitutes the essential part of a religion is primarily to be ascertained with reference to the doctrines of that religion itself.

Winder Arts 26(h), therefore, a religious demonstration or organisation gainyas gomphage quantum and the matter of deciding as to what rites and secondus are sesential according to the tensit of the religion to the deciding and deciding of the religion to the contract of the religion to the religion t

However, in the Quarashi case 36 the Court laid down a

<sup>35.</sup> The cow sacrifice was enjoined in alternative to a certain number of goats or a camel. See ibid.

Countestoner Windu Religious Endowments, Madras v. Gri lakeheindra Tirthe Swamier of Gri Shirur Hutt, AIR 1986 80 382.

<sup>57.</sup> Id., at 890-1. Emphasis added.

<sup>58.</sup> Hohammad Hamif Quargahi v. State of Bibor, ATR 1938

atringent tast namely, that the practice should be an essential part of religion. In the United States, it may well be that in similar circumstances, the courts might have accepted the contention of the positioner without requiring any stringent proof of his faith on account of wide meaning given to religion. 30-40

The cases cited above show that the term 'religion' is not capable of being defined in a clearcut and
precise manner. As a general rule, the approach of the
courts in both the countries has been a liberal one.
They have in many cases accepted various practices as
coming within the ambit of religion. The courts in
India, however, unlike the courts in the United Cites,
have taken upon themselves the task of ascertaining
whether religious practices constitute both an essential
and an integral part of a particular religion. In the
United States, the courts do not usually go into such

<sup>50.</sup> Of Herry Endroves, Religious Fraedom, 4 JILI 191, 199 (1962):
"The American judicial practice of reflicing to expice matters of religious docutine, except in the area the courts consider insecopable under conflicting private claims, that of peoffic trusts, would preclude a finding such as that in Hills Quagastiv & State of Silney.

<sup>40.</sup> See also the remarks of Douglas, J., in United States of America v. Edna H.Esliard, 322 US 78 (1944), referred to above, p-135.

questions. If they think that a particular practice is improper, they do not investigate whether or not it is "essential and integral" part of rollation but simply hold such practice invalid as being offensive, immoral or opposed to public policy.

## Chapter VI

# Freedom of Conscience or Choice of Religion.

The religious freedom guaranteed by article 25 of our Constitution has various aspects which shade into each other. These ampents are (1) freedom of conscience or choice of religion. (ii) right to profess religion. (iii) right to practice religion, and (iv) right to propagete religion. In this compter the scope of the freedom of conscience is discussed, and in the subsequent chapters other attributes of religious freedom are dealt with. Taking the United States first, we find that the free exercise of religion is guaranteed by the First Amondment to the Constitution. There the word isward so! has been given a wide meaning by the courts and all such rights which are contained in article 25 of our Constitution appear to be included in the expression 'exercise' of the First Amendment. A distinction is, however, made between belief and the practice of religion. The courts in the United States acknowledge that the right to believe in a particular religious tenet cannot be a subject matter

Basu, D.D., Commantery on the Constitution of India (1962, S.C. Sarkar & Sons, Calcutta), II, 144.

of judicial scrutiny. In Jegas Cantuall v. State of Connecticut. B Roberts, J., said,

"Freedom of conscience" and freedom to adhere to such religious organization or form of worship as the individual may choose, cannot be restricted by law."4

But while the freedom of roligious belief in the United Beates is absolute, the right to exercise it is not unrestricted. In other words, the courts disclain that they are justified in penalising a person for his more bolief.

In India, however, under the terms of article 25, even the right to believe is it appears subject to all the restrictions to which other rights are subject.

g. 310 B 296 (1940).

<sup>3.</sup> It may be noted that the sees year, Frankfurter, J., expressed in smother case that "freedom to follow connectence" was not an absolute freedom. Hisparilla county lighters we had the soluter in the control of the county of the county

<sup>4.</sup> Jenna Cantrell v. State of Conventiont, 310 US 296, 205 (1940).

<sup>8.</sup> Some 2. Denis v. H.G. Denson, 133 UD 535 (1890).

It is significant that the article guaranteeing religious freedom opens with cortain restrictions. Bubject to those restrictions the religious freedom, including the freedom of comeciance, has been guaranteed. Freedom of conscience means that a person is free to entertain any bolief or doctrine comcerning matters which are regarded by him to be conductive to his spiritual well being.

The question of the sincerety of religious belief has arisen in several fields of which most important being military service emergations, flag salutes and school prover. Bosh one of these is considered below.

### (a) Military Service Exemption.

In the United States, a person is usually exempted from military service on the ground of his religious boliefs. Though the United States Constitution does not provide for any exemption on religious grounds, both the Congress and the state legislatures, who are responsible for raising the militia of the country are entitled to grant exemption by law on any ground thay think fits.<sup>6</sup>

<sup>6.</sup> The Constitution of the state of Illinois, for exemple, while sufforings the states to rease the militation constituting of all able-boiled mate persons resident in the state of a certain age-rung, example Persons having conscientions scrupies against bearing arms." Constitution of Illinois, Art.18, etc. Ill. Fovo Cat. 1945, quoted in ge Clude Hilson Supera, 388 10 861, 878, fm.11 (1949).

The courts are not concerned with policy or wiedon of such legislative executions. Their task is confined to interpretation of encotments granting executions of concentrate.

there are some persons who hold the view that there should be a general rule allowing assuption to consolentious objectors from military pervises. In an article published as far back as 1949, Herlan Field Etoms ofwaced the view that full execution from military service be accorded to conscientious objectors. The argued that freedom of conscience has a moral and social value and therefore the state should not interfers with the conscience of the individual. In his own words !

"Bloth monds and sound policy require that the state should not valuate the american of the individuals. All our instany clave confirmation to the view that liberty of consciones has a moral and social value which makes it worthy of preservation at the name of the states in deep the integrity of mon's meral and mpiritual nature that nothing short of the sale-preservation of the states should warrant its violation; and it may well be questioned whether the state which may be a substitute of the conscious of the individual will good in fact utilization; nose it the individual will good in fact utilization; nose it the processor.

<sup>7.</sup> Stone, Harlan Fisce, The Conscientious Sujector, 81 Col. Univ. 0. 255, 200 (1019).

So Ihide

In Inited States v. Rousias Sinds Magintage, <sup>9</sup> Hughes, C.J., in his dissenting opinion, pointed out that the principle, on which an examption is pranted to conscientious objectors, is that there is a "duty to a moral power higher than the state" which must be recognised and respected by the State.

In the United States the claim of a conscientious objector for exemption from military service is well.

Setablished. During the Civil War, the Federal Militia Act, 1868, authorised the states to exempt persons on religious grounds. The Draft Act, 1864, <sup>18</sup> extended the exemptions to the members of religious denominations, which were opposed as a matter of faith to the bearing of arms, and which enjoined their members from doing so by the articles of faith of their denomination. The Draft Act, 1917 agented exemptions to those objectors who were affiliated to a

<sup>9. 265</sup> US 605. (1931).

<sup>10.</sup> Idas at 635.

<sup>11.</sup> United States v. Daniel Andrew Seasor, 390 US 163, 170 (1955).

<sup>12. 13</sup> Stat. 9., 14., at 171.

<sup>13.</sup> Selective Service System Monograph No.11, Conscientious objection, 40-41(1950). Referred to 14., at 171.

<sup>14. 40</sup> State 76, 78., 1016.

"well recognised religious sect or organization (then) organized and existing and whose existing aread or principles (forbeds) its members to participate in war in any forms..." Subsequently, the Decretary of War Turther extended the exemption by issuing instructions that "personal scruples against wars 10 be considered as constituting "conscientious objections" 10

In Joseph E. Armor v. Duted States of America, When Draft Act of 1804 come up for consideration before the United States Supreme Court. The Act had granted exceptions to religious ministers, the students of theology and the members of sects who had conscientious objections to war. It was contended that the exception in question was a violation of the First Americant as emounting to a recognition and establishment of religion. The Court rejected the pice and held that the exception did not violate the First Americant as it was neither

<sup>15.</sup> It was a remarkable departure, because up to that time examption was allowed only to those who were attached to some recognised religious denomination if their faith foreage military service.

<sup>16.</sup> Selective Service System Honograph, apenite, 64-88.

<sup>17. 24805 366 (1918).</sup> 

an establishment of religion nor on interference with the free america thereof. 18

It may be noted that the exemption from military service granted to consciontious objectors applies only to combatant services. There is no exemption in the case of compulsory military trainingin an educational institution. This question was raised in Albert W. Hemilton v. Regents of the University of California. 19 The University of California expelled a number of students on the ground that they had refused to enroll themselves for compulsory military training. The students, who were young mambers of the Nethodist Episcopal Church and of the Enworth League, asserted that they were bound by their own conscience, and the discipline and tenets of the Methodist Church, which, they claimed, required them to abstain from military training both in peace and war. The students appealed to the United States Supreme Court on the ground that their constitutional right of religious freedom was being unlawfully abridged by their expulsion from the University simply because of their

<sup>18.</sup> Idea at 590.

<sup>19. 298</sup> US 848 (1984).

edharonce to their religious beliefs. The Court rejected the claim and hold that they had no constitutional right to abstain from military training on religious grounds. The Court pointed out that the government is duty bound to maintain a standing army to defend the country and its people. It could require every citisen as a matter of receiprocal obligation to support and defend the state. In the words of the Court !

"Government, Redoral and state, each in its own sphere over a duty to the people within its juntadiction to preserve itself in dequate strength to maintain ponce and open and to assure the just enforcement of law. And every oftimen over a support and defend government against cells members."

In 1945, the Supreme Court followed the Empilton case<sup>21</sup> in re <u>Clyin Millson Supreme</u> In this case the Supreme Court of Illinois denied admission to the practice of law in that state to a lawyer because he had refused to take an oath that in case of med he would take military service. The claim of the petitioner was

<sup>20.</sup> Albert H. Hemilton v. Regents of the University of California, 293 US 246, 268-5, (1934).

<sup>81.</sup> Albert W. Hemilton v. Regents of the University of California, 293 W 248 (1934).

<sup>22. 328</sup> UB 561 (1945).

based on the ground of conscientions objection and his belief in the doctrine of non-violence. The state Supreme Court while rejecting the application for admisaion, held that the patitioner, being a believer in the doctrine of non-violence, would not use force even in order to prevent Wrong being done to any person. On amount the United States Supreme Court was divided on the point. By a B to 4 decision, the Court upheld the judgment of the Supreme Court of Illinois and rejected the petitioner's contention that he could object to swear for military service on conscientious ground. Reed, J., who delivered the majority opinion, was, however, conscious of the fact that a person could not be excluded either from the practice of less or even from any other profession simply because he belonged to any religious group. 93 the noted that While exemptions from military service was specifically provided by the Constess in Selective Training and Service Act, the less of the state of Illinois did not exempt a conscientious objector. Relying on those cases 34 in which the claims of aliens

<sup>23.</sup> Id., at 571.

<sup>24.</sup> United States of America v. Rostka Scindinger, 279 US 644 (1920), United States v. Rosslag Ma Civia Macintosh, 283 US 605 (1931).

for admission to citisanship was rejected as they had refused to plodge for military service, he held that insistence of the state of lilinois requiring a pladge for military service did not violate the principles of religious freedom which the Fourteenth Amendment secures equins tatas actions 20-00 Block, 7., who delivered the dissenting opinion, on his own behalf and on behalf of the three other Judges, was aritical of the stand taken by the majority opinion. He was of the view that the state should not debur a well qualified men of good character from a public position merely because of his religious belief. He retod i

"I connot agree that a state can leavally bar from a send-upublic position, a well-qualified man of good character solely because he entertains a relatious belief which might prompt him at come time in the future to violate a law which has not yet been and may never be enceted, "APP he has not yet been and may never be enceted,"

<sup>25.</sup> In re Clyde Hilson Suppore, 325 US 561, 875 (1945).

<sup>26.</sup> Since Jones Louis Stronged v. United States of harries, 388 U. 61 (1946), overruled those occes in which allows were refused admission to citizenship on the ground of religious scruple, it soons that now the view of the majority is not tonable.

<sup>27.</sup> In re Clyde Mileon Surrers, 325 US 56t, 578 (1945).

During the Geoma World War, the Golective Training and Service Act, 1940, 90 broadened the scope of
exception to the claiment's opposition to war based on
his "relictous training and beliefs" The persons so
excepted were assigned to non-combatant services. This
was the first time when the American Congress recognized
the right of exception on grounds of a personal religious
boilef. 80 n cases arising before the federal Courts of
Appeals, prior to 1948, it was held that the term "maligicus training and belief" did not include philosophical,
social or political outlook. 50 In 1948, the Congress
clarified the term "roligious training and belief", by
defining it as,

"an individual's bolief in a rolation to a Supreme Being involving duties superior to those arising from any luman relation, but (not including) essentially political, sociological, or philosophical views or a merely personal moral code-"3"

<sup>28. 54</sup> Stat. 889.

<sup>29.</sup> It might be pointed out that those who did not believe in any religion were not entitled to such exemption on grounds of their freedom of conscience.

SO. Inited States v. Equan, 135 F at 703 (CA 2d Cir, 1945); Barren Berran v. Inited States, 156 F at 579 (CA 9th Cir, 1946), (certiorari donied 389 E 795, 1946).

Universal Hilitary Training and Service Act, 1948, 8.5 13 , referred to in United States v. Baniel Andrew Beaser, 380 UN 163, 172 (1985).

The question of rendering military service arose in a number of cases in which aliens were refused admiasion to citizenship on the sole ground that they had refused to hear arms. In a series of cases 52 the United States Supreus Court had rejected a claim based on religious objection. But in 1946 in James Louis Gircused v. United States of Aperica 53 the earlier cases in which the Court had rejected the claim were overraids. The Court held that the Congress could not be desped to have intended to disqualify from citizenship those aliens Whose religious convictions barred them from combetant service. The nath of allegiance required the alien adopting the citizenship of the United States to support and defend the Constitution and the laws of the United States against all enemies. In the earlier overruled cases it was held that in order to defend the country a nitizen might be required to take combatant service and if an alien refused to sceept the same, he was not entitled to be admitted to citisenship. But in the

<sup>32.</sup> United States of America v. Rosika Scientarior. E79 US 644 (1989). Duited States v. Douglan Clyde Hamintoch. 203 US 603 (1931). United States v. Harte Averil Bland. 283 US 636 (1931).

<sup>33. 398 (8 61 (1946).</sup> 

instant case Douglas, J., delivering the opinion of the majority, held that a more refused to bear arms was not necessarily a sign of disloyalty. According to him,

"those whose religious scruples prevent them from killing are no less patriots than those whose special traits or handicaps result in their againment to duties for bolded the righting front." A

Illustrating the point as to how non-combatants defend the country, he said !

Whe bearing of arms, important as it is, is not the only may in which our institutions as whe supported and defendes, even in times of great portle. Jobal war in its nodern form demantises as never before the great cooperative effort necessary for victory, the unclear physicists whe developed the stonic book, the worker at his laths, the season on early vascely, construction bottalions, nurses, engineers, little beautras, doctors, chapitins - these too bade essented to be according to the construction.

ile arqued that just as the ordinary citisens were entitled to asseption from combatant service under the provisions of law, an alien who was seeking citisenship should also be not required to take an oath that in case of need he would take the arms. While the officials who make and enforce the laws of the country need not take an oath if they were conscientiously approad to war, why a stricter standard be required from aliens seeking admission to citiaenship? The Court by a 3 to 3 majority declared that

<sup>34.</sup> Zde, at 64-65.

<sup>35.</sup> Ide, at 64.

on elien, whose religious scruples refrained him from combutant scruics was entitled to be admitted to citizenship if he fulfilled other conditions of admissions

A recent case on the point is United States v. Daniel Andrew Spager. 36 In this case Seeger and others claimed exemption on religious grounds under the Universal Hillitary Training and Service Act. 1945. The Act itself executed from military training and service all those persons who, by reason of their religious training and belief, were conscientiously opposed to particle pation in war in any form. The Supreme Court gave a very liberal interpretation to the term "religious training and heliaff and held that the test of belief is the sincerity with which a person holds his belief. Though the Court admitted that the truth of a belief could not be questioned, it said that it could be discovered if a claiment "truly held" the view. The Court, having found that all the claimants before it were sincere in their views, held that they were all entitled to the exemption. Following this case, the Seventh Circuit Court of Appeals held that even if a claiment was unable to demonstrate or

<sup>36. 390</sup> US 163 (1968). For a detailed discussion of the case see pp. 135-3 guprg.

<sup>37. 80</sup> U.S.C. Appx 5.486(1).

<sup>39.</sup> United States v. Stolbers, 346 F 26 363 (1968).

prove his religious balief, or that the Suprace Being constituted a force outside of non, he was entitled to the status of a conscientious objector, if he was opposed to combatant service or killing of human beings-

In India, article 25 guarantees freedom of conscience subject to the provisions of the third part of the Constitution dealing with fundamental rights. Article 25, as a general rule, prohibits traffic in human beings, being and other similar forms of forced labour, the contravention of which is punishable under different laws. <sup>50</sup> Dat, clause (2) of that article permits the state to impose "compulsory service for public purposes", provided it does not discriminate on grounds only of religion, trose, casts or class. <sup>50</sup>

Eage sections 370, 371 and 374, Indian Penal Code, 1860, (Act 46 of 1860). The suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, 1988 (Act 104 of 1998).

<sup>40. &</sup>quot;Nothing in this article shall prevent the State from imposing compulsory service for public purposes, and in imposing such service the State shall not make any discrimination on grounds only of religious rose, caste or class or any of them."

Article SN(2) Constitution of India-Cf, the Assirican Constitution which swely prohibite the involuntary servitude without say repertation for compulsory service for public purposes. Section 1 of the Thirteenth Assordment says; "Metther glavery nor involuntary pervitude, except

as punishment for crime whereof the party shall have been duly convicted, shall exist within the United been duly convicted, shall exist within the United the state, or any place subject to their jurisdiction. The state of the

In other works no one is entitled to exception from compulsory service on grounds of religious belief. It may be noted that since conscription for military service does not sevent either a traffic to human beings or begar and since the sords tother similar forces of forced labour should be construed alusaden constist conscription for military service doos not come within the prohibition of article EX(1). It. therefore, seems that the execution contained in clause (2) of the article should not apply to cases of conscriptions. In any event conscription is a kind of compulsory service for a public purpose. As such the restriction laid down in clause (2) namely, that there is to be no discrimination on grounds of religion. race, caste or any of them is applicable. Though there is no direct case where an examption from compliancy pervice on relicious grounds was asked for and refused. it follows from the provisions of article 89(2) that no one is entitled to seek exemption from military

Professor Alexandrovics, says that paradoxically the United States escapes persons on roll-lous grounds though they are not exampled in India. Alexandrevics, Cale, The Sophing Light in India. and the United Mines State 127, 609, (400).

service on grounds of religious scruples. 48 As the religious freedom guaranteed in India under article 25 is subject, on the one hand, to public order and safety etc., and on the other hand, to the other provisions of the third part of the Constitution dealing with Pundamental Rights, including article 25, article 25 must give way to artisle 25.

In the Constituent Assembly,  $^{43}$  as also in its various committees and sub-countitiess,  $^{44}$  the question of compulsory military service was discussed at great length, but it seems that the question of exempting considerations objectors from such service was not even raised. Though there was a difference of opinion as to whether the conscription clause should be provided

<sup>42.</sup> In The State w. Jurguez, AIR 1988 IP 18, it was noted that conscription for the defence of the country, or for the social services, are possible instances of imposition of compulsory service for public purposes under article RS.

<sup>43.</sup> C.a.D., Vol VII, pp. 803-13.

<sup>44.</sup> For a discussion of the matter before these constitues, see hes Mediture IT Francis of India's Generativition & Status (1908 indian Institute of Folia Assistantian, New Poull, pp. 1909-1908 and Assistantian (1906 Clarendon Frees, Oxford), pp. 908-919.

no one waterd the mention of providing exerntion to a nerson, who might object to combatant service because of his religious scruples.

The question of corpulatry service for public purposes aross recently before the Calcutta High Court in Rolel Samenta v. The District Magistrate. Howrsh. 46 Section 17 of the Police Act. 186147 authorises a Magistrate in certain circumstances to take the services of any number of persons for the preservation of peace in any locality. Fearing sabotage activities, the

<sup>48.</sup> Aprit Kaur and Hensa Hehta in their note of dissent

Americ Kaur Out memba Pents never note of alseer to the conscription classe reasoned: "Whe recorded our vote seatest compulsors ser-vice in any form see Me look upon compulsors a seathst all tensts of desocracy and would point to the danger for giving to the State powers of compulsion in any sphere of life." Raso, aps gits, Select Documents, II pe170s.

Alladi Krishmasward in support of conscription saids "(W) ar may be forced upon India much against her will and in sheer self-defence she might have to or persuasion."

Id. at p. 180. BaRs Ambedkar moted s

<sup>&</sup>quot;Ban on compulsory military service by a nation living in the midst of metils nations from to living in the midst of metile nations froe to impose compulsory military service is nothing but which self-damplation which is contrary to wisdom and morally quite helmous."

Ms. at p. 183.

<sup>46.</sup> ATR 1988 Cal 366.

<sup>47.</sup> Act 8 of 1861.

Hagistrate, acting under section 17 of the Police Act asked the petitioner to watch the railway track passing through his village for a certain period. He complained that as the work was unresumerative, it was a kind of forced labour prohibited under article 25(1). He also alleged that it interfered with his ordinary livelihood and avocation of life. In rejecting these contentions the Court reasoned:

"In a democratic state it is a worthy obligation of a small not of a homel not of a local to the obligation of a small not of a local policy of the obligation of the case a special policy of these to help the recently the threat or breach of these of the locality in which he resides I is a civic obligation of every citizen to displayes the duty to the Ctate which gives him security, protection and apportunity.

It concluded that in any view of the case the conscription for police service was a kind of compulsory service for public purpose within the meaning of article RN(2) of the Constitutions

On a perusal of the constitutional provisions of the Indian Constitution and the American cases referred to above we find that there is a great difference between the two countries in the matter of exemption from military service on the ground of religions. While the Indian

<sup>48.</sup> Pulel Ements v. The District Magistrate, Howrah, AIR 1988 Cal 368, 378.

Constitution expressly prohibits the state from discriminating on the ground of religion, the United States constitution is silent on the point. Various enactrents made in the United States remutring compulsory military service provide for an examption to certain conscientious objectors. Such examptions have been liberally interpreted by the courts and bonsfits have been given to the claimants on grounds of their religious beliefs it is submitted that by virtue of article 25(2), if any law grants examption to conscientious objectors, the same may be violative of the afore-centioned article as being a discrimination on grounds of religious

### (b) National Security and Integrity.

The unity and security of a nation require not only that there should be an organised army but also that the people should be loyal to the nation. In order to inculcate loyalty it would be proper for the state to take various measures including legislation and police action. Both in India and the United States laws have been enacted for this purpose. Difficulties arise when a person claims exception from the loyalty statutes on the ground of religious scruples. Strange as it may soen, such difficulty may arise in case of the outcomer requirement

of saluting the national flag. Indeed, in both the countries there exists a strong feeling that due homes should be paid to the flag of the nation. In India, the guarantee of religious liberty is not absolute and therefore a claim not to respect the flag on religious susceptibilities is it is cubmitted untenables. On the other hand, in the United States the problem is somewhat different. Teligious liberty occupies a unique position under the Constitution. This has enabled the members of Jehovah's vitnesses to claim that their religious forbids then to salute any thing or entity except the Jehovah dod. One contingly they often assert that salutation of the flag would be a violation of the Divine injunction forbidding worship of any earthly

Sandus 20s Seda

<sup>40</sup>e. In India, at present, there is no lactalation which purishes disrespect to the national flow. The Deniral Government is proposing to get a legislation ensected for the purpose which would deal with seess of disrespect to the matticular flee, the national arthus and the Countifutions see the move item, legislation and the Countifutions for the national arthus and the Countifution flow the national arthus and the Countifutional flow of the first the proposal legislation would provide for punishment of persons who "intentionally present the singing of national anthen or come obstruction to any assembly engaged in such singing. Software in the state of the counties of the coun

They desert the On research is support in their state of the Stone shall have no other Gods bafore one Thou shalt not make unto these any grown image or any likewess of strything that is in hosevan above, or that is in the south beneath, or that is in the think is in the south beneath, or that is in the south beneath, or that is in the think is in the south beneath or their days through the days through the think is in the contract of the south of the days through the days the south of the sout

natter. Dorothy Leglas v. J.H. Landers was the first case where this sort of claim was put forward. The cirownstances giving rise to the claim were! In the state of Georgia a resolution was passed by the Atlanta Board of Education requiring all pupils attending public schools to participate in certain patriotic exercises. Which included salute to the national flos. The refusal to do so was punishable by imprisonment. In public schools of the state children belonging to Jehovah's Witnesses were, along with others, required to salute the flag. As they refused to do so, they were expelled. The state Supreme Court declined to interfere on the authority of Albert W. Hamilton ve Hegents of the Driversity of California. Whore the United States Supreme Court had unheld the expulsion of students who had refused to enroll themselves for compulsory military training. The appeal to the United States Supreme Court was dismissed for want of a substantial federal question. The Supreme Court adhered to this view in subsequent engas-63

<sup>51. 184</sup> Ga 680, 192 SE 818, amot. 190 ALR 655 (1937). Appeal was dissisted for want of substantial federal question, 302 US 656 (1937).

<sup>52. 893 06 845 (1954),</sup> supra p.150.

<sup>55.</sup> John Berther v. State Board of Education of the State of New Jersey, 468 A 565 (1997), smoot 110 All 355 aprel diceases 30 to 684(1997), Charlotte Comprehit v. Schricker Spaces, 300 to 684(1995) Edition v. Schricker Spaces, 300 to 684(1995) Edition v. Schricker Spaces, 300 to 684(1995) Edition v. Schricker Coulds, 300 to 684(1995) Edition v. Schricker Coulds, 300 to 684(1995) Edition v. Schricker Coulds, 300 to 684(1995)

In all such cases, the refusal of the United States Supreme Court to interfere was based because of the absence of substantial federal question. At last, however, the Court had to exemine the matter at length in Minersville School District v. Welter Cobitis. 54 In that case the lower federal Courts had accepted the contention of the Jehovahis Witnessas that if they were compelled to salute the flag, their constitutions; right of freedom of conscience would be infringed. The dispute arose as a sequel to the adoption of a regulation by the school board of Minersville requiring all the students attending the school to salute the flag. The children of Walter Cobitis, a member of Jehovah's Witnesses, were expelled from the public school of Hinersville as they had refused to salute the flag. Walter Cobitis obtained an injunction from the Federal District Court against the school On appeal by the Board, the Circuit Court of Appeals affirmed the lower Court's decision. 56 Thereupon, the Board went in appeal before the United States Supreme Court. The Supreme Court, by an 8 to 1

<sup>54. 310</sup> US 586 (1940).

<sup>65.</sup> Gobitis v. Minersvilla School District, (D.C. Pennsylvania), El F Supp 581 (1937).

<sup>56.</sup> Mineraville School District v. Welter Cobities (C.C.A. 3d), 108 F 20 685 (1939).

decision, reversed the judgment of the lower Courts and followed <u>Porothy Leglas</u> v. <u>J.H. Lendars</u> and other subsequent cases. 88

The majority opinion was delivered by Frankfurter, J. He felt that the problem was one of reconciling a conflict between individual freedom and national security. Even so he was of the opinion that "freedom to follow conscience" is not an absolute freedom, 50-40 He reasoned that national unity being the basis of national security, and the flag being the symbol of national unity, it deserved the highest respect. He said &

"Conscientious scruples have not, in the course of the long struggle for religious toleration, rolieved the individual from obeliance to a seneral less not stand at the presention or restrict telephone and the second of the second of the second less not second on the second of the second of the second for the second of the second of the second for the second of the second of the second first flag is the symbol of our national unity, transcending all internal differences, however large, within the framework of the Constitution."

<sup>57. 184 0</sup>a 880, 192 85 218, annot. 120 ALR 655, Appeal discissed 302 US 656 (1937).

<sup>58.</sup> Suprae fae 55e

<sup>89.</sup> Mineradle School District v. Melter Gobitis, 310

<sup>60.</sup> In India article 25 limits the whole of the religious freedom including the freedom of conscience to all the restrictions mentioned therein.

<sup>61.</sup> Mineravilla School District v. Walter Gobitie, 310

Fronkfurter, J., however, expressed doubt as to the utility of a compulsory fing salute as a method of precenting national unity. In his dissenting opinion, Stone, J., was critical of the manner in which national unity was sought to be achieved through occupulsory fing salute. He admitted that redigious liberty, like any other freedom, was not absolute, and in the interest of the security of the courtry the state was fully justified in disregarding and coveruling a person's religious objections, but he said that it was not necessary to compel students to solute the fing. There were other ways of inculcating the spirit of loyalty and particities, Elaborating his point, Stone, J., in his dissent, said !

"(The constitutional guaranties of personal liberty are not always shouldes, Government \*\*. may make war and radge armies\* To that and it may compal cultisms to give military service and subject than to cultisms to give military service and subject than to callet to take to the position that Government may as a supposed educational measure and as a means of diselection to the constitution of the position public attractions which value that religious consciences. Sven if we religious consciences, sven if we national unity, there are other ways to teach loyalty and particitan which are the sources of national unity, that by compaling the pupil to affirm that which he does not believe and by commanding a form unity, the government of the sources of national unity, the company of the contraction of the contraction of the company of the contraction of the contractions.

The decision in the case just discussed, on the one

<sup>68.</sup> Minersyllia School Digtrint v. Melter Gobilia, 510 UE 886, 608-4 (1940).

hand, evoked heetile feelings against Jehevoh's Witnessess And at the same time it did not openee criticism from writers on constitutional law. <sup>64</sup> William F. Anderson criticisian the majority indements and 8

"If individual liberties ... have an intrinsic value worthy of protection, it is difficult to justify a decision which emborihants a fundamental liberty to a legislative program of questionable worth-

On June 22, 1942 the United States Congress enacted Public Lew No.688, which defined a mindre of ellerionee

<sup>63.</sup> The decision was given on June 5, 1940. Detween June 5s and June 5b hardwards of physical attacks were node upon the Jahovan's likinseness aron in all parts of the country. At some phones even the police mendion of the country of the country of the state of the country of

<sup>64.</sup> Cushama Constitutional Lag 1850-40, 85 Absertom Foltical Science Series 250, 259 (1941); Powell, Conscience and the Constitution, an Democracy and Hattonal Unity (1961); Williamson, Saya Assartia of the Constitution, Albaration of the Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution of Constitutions Computer Constitution of Constitutions Constitution From Later, 260 and that a page 181 and 1

Anderson, William F., Francon of Molition and Conscience - Computerry Plan Belute, 36 Mich. L. Nev. 149, 152 (1940).

and prescribed the method of a flag salute. 68 The same wars. 69 the Federal District Court in West Virginia refused to follow the Sobitis decision 58 in the hope that it would be overruled. 60 On speed, the United States Supreme Court ectually reversed its opinion in the Goldtin case 70 by a

Giving reasons for not accepting the epinion of the United States Supreme Court in <u>Bobits</u> case, Circuit Judge Perior said for the Court ! 460 The developments with respect to the Condida

case, hovever, are such that we do not feel that it is incumbent upon us to accept it as binding authority."

Barnette v. Vegt Virginia State Board of Education 47 F Supp Ed. 253 (1942). He pointed out that out of the saven judges who were still the members of the Supreme Court and who had participated in the Cobitiz Suprece Court and who had purticipated in the Contina doctaion, four had given upublic expression to the view that the opinion supressed therein was unnound, as the continue of the continue

paired as an authority, we should deny protection to rights which we regard as among the most sarred of those protected by constitutional guarantees."

Hipersyllia Cohool District ve Halter Cobitise 310 05 586 (1940).

<sup>66. &</sup>quot;Civilians will show full respect to the flag when the plodge to given by marely standing at attention, men recoving the headdress." Public Law No. 625-

Parmette v. Hest Firminia State Board of Education, 47 F Jupp 251 (1943). The appeal against the judg-ment is reported at 310 H 504.

Mineravilla School District v. Wolter Schitts, 310

6 to S majority. Y Sackson, J., who delivered the majority decidion, based his judgment not on religious freedon lat upon the freedom of speech. He pointed out that the freedom to speak included a freedom not to speak as flag schite two a form of speech or communication of ideas. The state could not coupel a person to schite the flag, for it would be compalling him to utter what was not in his mind. The flag surrenteed under the Constitution could not be restricted even by the legislature except to provent grave and incediate danger to interests which the state was bound to protect. According to him.

"One's right to life, liberty, and property, to free speeds, a free press, freedom of vorming and assembly, and other fundamental rights may not be subsidiated wite; they depend on the outcome of subsidiated with the speed of the outcome of the control of the interests which the state may lawfully protect." A

Vi. Mast Vincinia State Board of Education v. Walter Earnatte 579 US 404 (1045).

<sup>72.</sup> Ide. at 634.

<sup>75.</sup> Though Jackson, J., has based his judgment upon the freedom of speech instead of religious freedom it may be noted that the ease could have been decided on the religious freedom clause as well.

<sup>74.</sup> Wast Virginia State Board of Education v. Molter Educatio, 319 to 694, 638-9 (1943).

The learned judge criticised the dictum in godinic come? That "national Unity is the bosis of national security." He said that it was difficult to fix the limit to which a person should sursender his liberty for national solidarity. Tracing the history of the idea of national unity from the time of houses to the present day he showed that national unity itself had been defined differently in different ages, and that "Compulsory unification of opinion sendevus only the unaminity of the growspard, "70 Concluding he said that no officer of the state could "presente what shall be orthodex in politice, nationalism, religion or other matters of opinion, or force of timens to confess by word or set that faith therein."

Block and Douglas, JJ., in their concurring optnion, agreed that no vell-ordered society could give an absolute right of relicious liborty. They, however,

"(6)e cannot say that a failure, because of religious sorugles, to assume a particular physical position and to repeat the words of a particula formula creates a grave danger to the nations" 73

<sup>75.</sup> Minerwille School District v. Walter Cobilie, 510 15 086 (1940).

<sup>76.</sup> Heat Virginia State Beard of Education v. Holter Educatio, 319 to one, 644 (1945).

<sup>77.</sup> Ide: at 642.

<sup>78.</sup> Ide, at 644.

The same day that the Supreme Court delivered the judgment in Empatic case, it handed down its judgment in E-H-Zagiar v. Sixing of Minelaguing. So in which certain Jehovah's Ulthesses were charged with preaching equinet fing salutation. The Court reaffirmed the Empatic decision and held that in as much as the state could not compal persons to salute the national fing, it could not penalise persons who propagated the view that the fing should not be saluted. In the words of the Court

FIT the state campot constrain one to violate his conscientious religious conviction by saluting the national emblac, then certainly it campst purish him for imparting his views on the subject to his fellows and exhorting them to accept those views. Si

To sum up, the present position in the United States appears to be that a person may refuse to salute the national flag on conscientious grounds. It may, however, be noted that in the interest of national security, the state is free to impose reasonable restrictions upon this liberty.

In India no case has arisen so fee on the point.

It can, however, be presumed that the freedom of speech and expression guaranteed in article 19(1)(a) includes freedom not to speak. On cases arising on a citizen's right "to form associations and unions", and "to practice any profession, or to carry on any occupation, trade

<sup>79.</sup> Heat Firstnic State Board of Reseation v. Helter Reposits, 519 US 684 (1945). 80. 519 US 685 (1945).

<sup>81.</sup> Ibid, at 589,

or business\*\* On the training supreme Court has held that a positive right includes a magnitive right. A person who is entitled to earry on a business, is entitled not to carry enty business. In earnor the compelled by the state against his own whene to carry on a business. So also while a person is entitled to form an association, he is free not to form or become a member of any association. On the same amalogy, it can be said that the freedom of speech includes a freedom not to speak. Go Consequently a person cannot be compelled to speak what is not in his mind or what he objects on consolerations grounds. It has been seen above that in the United States the Courts have held that the person

<sup>88.</sup> Article 19(1)(c) and (g).

<sup>65.</sup> Hathieing Hoppfenturing Company, Almedahad v. Drion of India, AH 100 65 925, Irdian Hetal and Heta-Lurrical Comparation v. Industrial Irlamon, Hedras AH 1953 Hed 98, 102.

<sup>94.</sup> H. Bitharasahary v. The Hontor Deputy Inducator of Schools, Hongwaren Hones, AM 1998 AP 78, 79, Raja Euryandatuh v. The Hiter Fradach Hoverment, AM 1987 All 674, 688(FD).

<sup>85.</sup> Bass, D.D., Communicary on the Constitution of India (1961 S.C. Sarker & Sons, Calcutta), I 383.

could be compalied to compaling flug salute. On the freedom of speech in the United States is subject only to the restriction of a choor and present despor to public pooce or to national sourcity. In India critica to(s) provides exceptions to the Greedom of speech on various grounds.

Prenamable restrictions \*\*\* in the interest of the security of the state, irionity relations with foreign States, public order, decemy or morality, or in relation to contempt of court, defending or incitement on offices.

He doubt, the expression "seasonable restriction" used in this closes is wider than the rule of a close and present danger" adopted by the American Courte, yet it is doubtful if the state in India can compal a person to salute the national flag against his own religious scruples, if he has any borcown, the state is authorized to put reasonable restrictions in the interests of one or the objects mentioned in article 19(a). It is difficult to assume that such a restriction will dawnes any of the precented objects. Respect to metional flag is required to fulfil the object of securing national integrity. The objects like the security of the state, public order or decemby, it is submitted, hardly cover such on object.

<sup>86.</sup> Heat Tindinia State Board of Education v. Uniter Expects. 39 IS 686 (1943) reversing the contrary coinion haid as important global Education v. butter Schille. 310 IS 666 (1940). Pleacesed gappa p. 60

## (c) Religious Practices in the Schools.

In ancient times both in India and the United States. religion oriented education was imparted in educational institutions. In India during the British period the Christian missionaries started missionary schools in which bible reading and religious instructions were common features. The government also set up educational institutions but these did not patronice any particular religion. At the same time, in such institutions religious instruction was not prohibited provided religious of different communities were taught in a dispassionate manner. But those schools Which were astablished under different religious seats or attached to different religious denominations imparted their own religious properts. At the present day, there is a prohibition of religious instruction in educational institutions wholly maintained out of state funds. 87 As to private institutions, article 28 lave down the rule that &

<sup>87. &</sup>quot;(1) No religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of State funds.

state number (2) Hothing in clause (1) shall apply to an educational institution which is educintered by the State but has been established under any endowment or trust which requires that religious instruction shall be imparted in such institutions.

<sup>(5)</sup> He person attending any educational institution recognised by the State or receiving add out of State Funds shall be required to take part in any religious instruction that may be inputed in such institution or to ottend may religious worship that may be considered unless such person or; if such person is a minor, his queridan has given his consent thereto;

person attending as educational institution recognised by the state or receiving sid from the state is not to be compelled to take part in any religious instruction that may be imported in such institution.

In the United States during the colonial period education was the sole responsibility of the charch. The education available in charches was purely of religious type. The students were required to read the Bible and other religious books. <sup>60</sup> Later when education was made compulsory, the religious teaching continued to occupy an important places. For instance, the state of Hassachusetts had prescribed occulsory education in 1648. But the pupils were still required hat read and understand the principles of religious. <sup>60</sup>

<sup>88.</sup> The instory of the old educational system has been described sectionity by Franchizotros, 7s, in People of the State of Illinois as rely Vapiti Scholium velecular Augustion of Educal District Se of Hammain Sundy, Illinois, (SSS SE 2005, 813, 1640); "Traditionally, organised demonstration in the Vestern

scrid was Giurch education. It could hardly be enthursize when the education of children was primarily study of the West and the ways of Gode Even in the Protestant countries, where there was a less close identification of Church cod Cittle, the heating of denseling was margely the Ritle, and its heating of denseling was surgely the Ritle, and its children was a surgely with the contract of the

To current mine of the Universe shores brought this view of education with them. Colonial schools certainly started with a religious extentations.

<sup>80.</sup> Brown, Somed W., The Conductantion of American Louation (1918 Columbia University Franc, New York), 17. Custed in Figure, Liurch, Eight and Ergedon (1988 Beacon Press, Boston), 276.

Though the First Amendment to the Federal Constitution was ratified by 1791, it was not until 1827 that the domand to eliminate compulsory religious tenching in public schools was made. In course of time, education was given on a mage scale, and children of all sects were admitted in public schools. This made it a little difficult for the schools to teach a particular religion. In 1827. the Massachusetts state passed a less providing that the text-books to be used in the schools should not contain material favouring any religious seat or tenst. This lagislation was enongored by Horace Hann, an educationist and a champion of non-sectarian education in the public schools. It was by his efforte that in 1627, when he was a number of the Massachusetts Senate, the law was passed. When in 1837 he was appointed secretary of the newly constituted state board of education, he enforced the 1827 low with great seal and importiality. Though he was against sectarian saucation, he was not opposed to all religious teaching. He believed that a simple resitation of passages from the Bible was not sentarism. He was in favour of such a type of education Which would enable the child to judge for himself according to the dictates of Mas com reason what his religious obligations were and whather they would lead. 90

<sup>90.</sup> Blau, Joseph L., Cornerstones of Policions Presson in America (1949, Beacon Fress, Boston), pp. 181-2.

It seems that attempts to exclude religious instruction from public schools were by and large limited to the exclusion of sectorian to colding. Bible reading was not objected to. At present, Protestants and Catholics constitute the bulk of population in the United States. The Catholics bolieve that education is a private affair in which the government should not interfere. Of They have established their own educational institutions and they insist that the Catholic children must read in Catholic

<sup>91.</sup> The representative view of the Catholice may be given in the works of Pating William Helburns, Assistant Director of the Department of Education of the Hational Catholic Welliam Conference. He expressed this view, while testifying before a Benate Countries in 1967 a

<sup>&</sup>quot;In the totalitarian nation, the government is the teneint; the Government controls all the schools which it uses for the sental englavenent of the people. In the free nation, government refrains from direct educational activities."

Blomehard, Paul, American Fraedom and Catholic Power, (1949, Beacon Fraes, Boston), 60-81, quoted in Pfeffer, apecit., p. 808.

schools. Of As a result of this attitude they have established a large number of church schools for their children. The problems of inparting religious instructions which arise in public schools do not confront in these purposhed institutions. A

92. In arch I. Kvarenn v. Roomi of Idention of the Townghip of Line, Johnson, J., cited the Conon Low of the church to which all Catholies should conform. The cain provisions are as follows:

\*1918. Gatholic children are to be educated in schools where not only nothing contrary to Catholic faith and normal as taught, but rather in schools where religious and normal trainings occupy the first plocess

"isite in every closentary school the children must, according to their age, be instructed in Christian Sections.

"The young people who attend the higher schools are to reactive a deeper relicious invibinge, and the hidneys shall opened price qualified for such work by their hearning and pictys and work by their hearning and pictys and their hearning and their hearn

that is to say, schools open to Catholius and non-Catholius alies... "Have a school is subject to the authority and inspection of the Charch."

Voyade News Stantalaus, The New Report Low (1940), Conons 1978-4. Quoted in Argh 2. Everyon v. Dourd of Singulation of the Township of Evine, 550 to 1, 20-5 (1947).

- 93. In Molter In Figure v. Society of the Sistems of the Soly Been of Series and Lury, 200 to 500 (1905), the United States Supress Court has own held that All these who attend these parcointal schools one omitted to an exception from compulsory attandance of public schools.
- 94. They however do claim that so the larges of the public schools falls upon then also, either their schools should be given government help or cloo Protestant religious teaching in all form chould be forbidden from public softcols.

The Protestants, on the other hand, do not have their own educational institutions. They papeasarily depend unon the public school system. But they desire to import religious teaching to their children through the public school system. In spite of the fact that orthodox Catholics hold the view that Catholic students should not read in public schools where Protestant Children study, yet a large number of Catholies read in them. 98 The Catholies claim that if religious teaching is to be imported in public schools. Catholic tenets should be taught to their children. And if this arrangement is not possible, no religious teaching should be provided in them. The Protestants are divided on this matter. The majority view is that as the Catholics have their own schools, they should have no concern with the Protestant religious teaching in public schools. Such teaching being imparted on a voluntary basis, there is ample freedom for the Catholins. The Catholins on the other hand aggert that the public schools are supported by the taxes to which they also contribute. They do not get full return of the tames which they pay as most of their children do not attend these schools. They, therefore, often claim a shars of public school funds for their parochial schools.

<sup>98.</sup> It is reported that Dublis's architains Join Callouate atill some out on small pastoral action working datholies the standard Tretry Callous Working datholies the standard Tretry Callous Service of the Callouist in the Standard Callouis Service and the Callouist is envolved to Standard Callouist Service that of the envolved to Standard Service Standard Service Standard Service Se

The problem of importing religious instruction in public schools is surrounded by perplexities. Religious instruction as such has not been permitted in the public schools for a long time. Ethic resulting though allowed at one time is not permitted now. Help to religion through Rolanse-time programs continues to be regarded as constitutionally valid. Mendos there is the problem of the recognition of religious bolidays and other religious practices in the educational institutions.

It is a common feature both in India and in the United States that various types of religious practices are held in the school building by the students sometimes even under the petronage of the school authorities. The students of the majority community in any educational institution have an upper hand in the organization and control of such practices. But this does not room that the students of the minority community are denied the privilege of observing their religious festivals on the school promises. In India, for example, it is not uncommon even in Universities and colleges to observe Mindu religious functions like Hell and Dewall with great enthunians. So also in the United States where the sajority of students are Christians, Chrisons Chrisons

<sup>96.</sup> In a proper case, figure Asimed, w Millies A-Milede, Denstay, F., in the Gament note of 19 and the Millies and the Millies and the Millies and the Millies and Millies and

and other religious festivities of Christians are observed With great seal and outherlans. In a recent cose where a Chrismas erechs was erected on school grounds during Chrismas ceason, the Court found nothing in it which was illegal or unconstitutional. Instead the Court observed

"God is the fountainhead from which moral principles spring."07

one of the objectives of advection is to inhibs high noval principles in the students and if religion has this aim it should not be quantioned.

The cases which have occured in American courts over the controversy of prayer and Mible reading 10 in schools show that the observance of religious practices in educational institutions is not, broadly speaking, permissible. Similarly in Imita, in institutions which are fully supported and run by the state, such practices are ilicily to come within constitutional prohibition. This may be otherwise in cases of institutions which are not fully supported by the state provided participation in them is not node compulsory.

## (d) Fravers at Schools.

In India religious instruction is probabited in schools wholly maintained out of state funds,  $^{90}$  Religious

<sup>97.</sup> Lagrange v. Buchmuller, 40 Hise 2d 300, 245 HYS 2d 37 (1965), referred to in Supportus, Sonstitutional Eroblems in Giurnh Stots Relations, 61 Northwestern University Latevs, 777, 315 (1966).

<sup>96.</sup> Infra, pp. 167-96.

<sup>99.</sup> Article 98.

instruction includes prayers also. Accordingly, religious prayer is also not permitted in such institutions, except in state controlled institutions established under any endowment or trust providing that such instruction should be imparted. These institutions, which are not wholly maintained by the state but are only recognised or added by it, are free to import religious instruction for the benefit of that students.

In India, a large number of privately run educational institutions get aid from, and one recognised by the states in such institutions religious instruction can be given on a voluntary basis to those who wish to join them. In procitice in these institutions daily prayer at the beginning of the day is held. Though the prayer is not compulsory and attendance for the day is taken only after the prayer is over, students normally ottend the prayer and no question has so far arises about the constitutional propriety of these prayers. Indeed, in one particular instance 100 the state directed a minority institution to provide for a common place, where all teachers, staff and students could meet and readic occomen prayers. Though the directive of the state was not uphalf for other reasons, 10f it seems,

<sup>100.</sup> Rev. Sidirajbhol Sahhai v. Stata of Sulrat, AIR 1963 SC 640, 845.

<sup>101.</sup> The state had required the institution to reserve 80 per cont seats for its nonlines. The Supreme Court found the direction violative of critical SO(1) which guarantees a ninority to establish and definition educational institutions of its choice. New pp.80-04 SUPPS.

that there was nothing wrong in such a direction-

While discussing the draft of article 20, 108 Dr. Ambedkar was of the opinion that no religious instruction should be given in educational institutions whelly maintained out of state funds as he thought that this would amount to a taxation. He illustrated this point by reasoning that if a local board was permitted to impart religious instruction, it would mean spending money radiced by general taxation upon such instruction, and if the instruction was confined to the children of a particular community, it could be a tax upon persons of those occumulates whose children did not recoive such instructions. He put this point as follows:

"For instance, if we permitted any particular religious instruction, say, if a school ostablished by a District or Local heard gives religious instruction, on the ground that the neglectly of the students studying in ground that the neglectly of the students studying in action would militate architect by provisions contained in actiols if (now Art-Sel). The District Sound would be making a lawy on every person residing uithin the area of that District Sound it would have a personal tax and Board was contined to the children of the najority community it would not not not be committed to the children of the najority committed in the community of the other corructivity who do not cause to attend they accommend to the order occurrently who do not cause to attend these compliances compelled by the sotion of the District Local, locate occupation to the obstruct Local, locate occupation to the obstruct Local, locate occupation to the obstruct Local, locate of the selection of the District Local, locate of the selection of the obstruct Local, locate of the selection of the selection

In the United States the question of holding preyers in schools has recently given rise to certain amount of

<sup>102.</sup> In the Draft Constitution, it was article 21.

controversy. It has seen been both that the halding of noncompulsory prayers is unconstitutional. 104 The whole difficulty belying provers and other frome of religious instrume tion arises on secount of strained relation between the Catholics and the Protestants. The Catholics insist that their children should receive their education in their own parochial school. The Protestants have not cared to establish a system of parochial education for their children-They have therefore to depend upon public schools. Prior to the edoption of the Constitution religious instruction was imported in almost all the American states. Subsequently pelicious teaching preducily canned but the precision of strole Bible resding at the econing of the day continued. As the bulk of nonviotion was Protestant and must's Protestont children studied in the public schools, too Protestant version of the Rible was used in such schools. The Catholics could not tolerate the reading of the Protestant. version of the Bible in the public schools particularly if their children were also studying in them. In places where the majority of the population was Catholics, the controversy

<sup>104.</sup> Stavan J. Encel v. Hillian J. Vitale. 370 US 421 (1962); Lebogl Hatriat of Atherton Township, Pengalyania v. Eduard Legis Schemps, 374 US 2019 1963) ord Charleylin v. Dade County Board of Public Instruction, 377 US 486 (1963).

<sup>105.</sup> Secons the Catholic children were tought in perochial

was more acute. The Catholics objected to the reading of the Protestant warmion of the Milde. In 1985 Nichop Prancis Kennick of Philadelbids filed a prittien with the Catholic Memoria of the city seeking permised on to use the Catholic version of the Milde for Catholic children. It is not known what setten the Deard took on that petition, but the Protestant warmion continued to be read as before. It seems that he lither reading was insisted upon provided the child or his parent did not certically object to 1s, 106 The reading of Protestant warmion of the Milde has kept up the controversy. On this issue there were riots in contain places, and damages caused by one sect on the other. In spite of the application on this issue the Protestant warmion of the Milde woodtes here not been sheenloaded.

A number of cases on abbs reading mores before the state Courts and in most of them the practice was found to be constitutional. 109 In Department is Englancing 108 the school countities of the town of Elissorth framed a requisition

<sup>100.</sup> Profree, Gingub, State and Descript (1005 Fonces Proses) Boston), pos74-5, eiting Villiams, Hicharl, I'm Dhadar of the Pope (1638, Labraw-Hill Co., How York), p-75-

<sup>107.</sup> For all such cases see annotation, Thin Manuthridge or Bending in bubble Echania, 48 Mil 30 462, 764. In some cases, between, even the state courts and taken a contrary opinion, one light, of 785.

<sup>100. 39</sup> Na 370, 61 Am Doc 206, exact. 40 ALL Bi 742, 760

making it compulsory for all children to read the King James' Dible. A certain student was expelled by a school because he refused to read the Bible. The case came up before the Supreme Court of Hains. Though the Court admitted that all persons holding divergent religious views have equal rights, it hold that the reading of the Rible was neither an interference with religious bolief nor was unconstitutional. In the course of the judgment, the Court observed that if there could be no objection to the reading of the mythology of Greece or Rose on the score of interference with religious bolief, the reading of the Bible could not be objected to. In the words of the Court is

"Reading the Bible is no more an interference with religious boilef, than would reading the mythology of Owese or Rous be regarded as interfering with religious boilef or an aftermone of the pages it would not be an affirmation of the twith of Kohemmandings, or on interference with religious faith, "100

In another case which arose in Hassachusetts the state Court took the same view. 110 The Court rejected the studentpetitioner's claim based on his conscientious objection and observed that the Constitution was not infringed merely because a person was required to rend a particular vorsion

<sup>109.</sup> Ibid.

<sup>110.</sup> Commandath az rel. Hell v. Cooke, 7 Am L Reg 417 annot, 45 AlR ph 742, 747 (1859, Nass).

of the Bible. As to the constitutional provision securing liberty of consedence, the Court and that it was intended to prevent persecution by punishing for religious opinions." It also noted the messativ of the Bible reading!

"The Sible has long been in our cement schools...
It was placed there as the book best adapted from which to teach children and youth the principles of piety, justice, and a somed regard to truth, love for thair country, humanity, and a universal benevolence, sobriety, moderation, and temperators, "11"

In the state of Ohio in Cincinnata, however, a different view was taken of Fibbs reading. On account of the differences between the Catholics and the Frotestants, the Board of Education passed a resolution, by a vote of 22 to 15, abolishing Ribbs reading in public schools. In a suit brought before a Cincinnati Court, the resolution was declared void as the Court thought that the exclusion of religious instruction was centrary to the constitutional recognition of Cimintantia as an essential closent of good government. On appeal the decision was reversed by the state Supreme Court. But it may be noted that the state Supreme Court did not hold that the Ribbs reading was unconstitutional. It took the view that as there was a difference between different sects it was better to

esclude Bible reading, 112

The Eible resding in the public schools in different forms has continued in nearly all the American states. The question 113 of the reading of a proper sense pointedly in the United States Supress Court in 1962 in Stayan Itsland. The United States Supress Court in 1962 in Stayan Itsland. The United States Supress Court in 1962 in Stayan Itsland. The composed a non-demonstrational prayer 115 to be read in all public schools without occurs at the opening of coch day's teaching work. The parents of certain students of a public school instituted a suit in the Hear York state Court questioning the reading of prayer on the ground that the prayer recited in the classes was contrary to their religious faith and convictions. The state Court uphold the power of the Beard of Education to use the prayer so long as the procedure adopted did not compal any pupil to participate in the prayer against the objections of his or her purents.

<sup>112.</sup> Board of Education v. Minor. 23 Ohio 5t 211, 15 Am Rep 255, amot. 45 ADR 20 742, 778 (1878).

<sup>115.</sup> An attempt was made in Bounds R. Boncome v. Bound as a Sometion of the Boncome of Burchborne, 840 Ed Scientific of the Burchborne of Burchborne, 840 Ed Scientific of the Sudges rejected on a technical ground that the question their an ordinary tampuper had no standard to raise such a quotion.

<sup>114. 370</sup> US 421 (1982).

<sup>115.</sup> The prayer to be read was :

"Aludghty Cod, we colorwindge our depondence
upon Thee, and we beg Thy blessings upon us, our
parents, our teachers and our Country."
Id., at 402.

But in reversing the decision of the state Court, the United States Supress Court accepted the contention of the parents and found that the establishment clause did not parent the government from composing prayers officially to be read in public schools. In the bords of Black, J., who delivered the majority commion:

"(The establishment closes of the first condust) bust of loat mean that in this country it is no part of the business of Covernment to corpose official prayers for any group of the American people to recite as a part of a religious program carried on by Covernment."(I have been presented to the Covernment of the Co

Shortly afterwords in a number of cases the question of Ribe reading case up for decinion before the Supreme Court. Two such cases were sinked District of Atlantan Instantine, Remembranks v. Edgent Leats Rehemm<sup>118</sup> and Sharbardin v. Dade County Reard of Public Instruction. 119 In the Supreme Court reterrated its stand token in the Prayer case Strong J. Rugal v. Milling

<sup>116.</sup> Ibid, at 480.

<sup>117.</sup> For criticism of the case, see Butherland, Arthur E., Satablidgent Accounts to Engal, 76 Nor. Lat. 18 (1962) Corner, Da Surran Court, Lin Evri American, and Belluton in the Fubilo Schools, 63, Columba Late Va, 97 (1962).

<sup>118. 274</sup> US 203 (1963).

<sup>119. 377</sup> US 402 (1964).

<sup>120.</sup> Echogal District of Abington Township. Echogal Variate Schempn. 374 US 203 (1963).

I. Fitals 187 and ruled that even Bible reading was an infringement of the establishment clause notwithstanding the fact that it was read without comments. The Court laid down a rule, known as the "mentrality test", as a guide to decide the eaces of this type. On the one hand, the Court pointed out that the subblishment clause proint-bited the state to recognise or give official support to the tenets of any religion, and on the other, the free exercise clause guaranteed the right of every person to freely choose his own way according to his buller. The state should remain neutrals. Interference by the state is to be tested by the purpose or the effect of the action of the state. In case the state-action advanced or put a check on religion, it might be found unconstitutional. In the

"(W)hat are the purpose and primary effect of the emactment ? If either is the odvencement or initialtion of religion than the emactest esseeds the scope of legislative power as circumscribed by the Constituer of the constitution of the const

In the instant case cortain concessions granted by the state showed the religious character of the Bible reading

<sup>121. 270</sup> US 421 (1962).

<sup>122.</sup> School District of Abinston Township, Pennsylvania v. Edgard Louis Schemp, 374 US 203, 232 (1965).

regulation. The rule permitted the alternative use of any version of the Ribie. Various versions like the King James, the Catholic Densy and the Revised Standard Versious of the Ribie, as also the Javish Holy scriptures were used. The fact that an anomanant was made in the rules permitting non-attendance also showed the religious character of the Ribie reading. The Court itself received:

"(C)he State's recomition of the perveding religious character of the executy is evident from the rule's specific permission of the alternative use of the Catholic bency version as well as the recent present permitting monatternames at the search sessified.

It was due to this religious character that special arrangements were mode in schools by persons of various demoniations. The Court pointed out that though "the Rible is worthy of study for its literary and historic qualities" and that "ane's education is not complete without a study of comparative religion or history of religion and its relationship to the advancement of civilisation, \*184 in the instant case, the reading of verses from the Rible did not fulfill that purpose. The Rible readings challenged in this case were actually religious exercises and as such

<sup>123.</sup> Id. at 224.

<sup>124.</sup> Id. at 225.

violated the First Amendments

In the latter case, namely diagherin w. Rode County Board of Public Instruction 1875 a Florida statute required the regular reading of verses from the Ribbs in associates and classrooms in addition to the regular recitation of the Lord's proper and other devotional songs. At the time when the statute was assailed in the Florida Supers Count the Schemen case, Robert Eistrigt of Admits Isomahir, Emmaylvania w. Edward Lords Echemen, 185 had not been disposed of: The Court found no unconstitutionality in a more Ribbs recining, 187 on appeal the United States Supers Court, in the light of its judgment in the Schemen case, 180 recentled the Shapherin case 180 to the Florida Cupres Court. The Florida Court, however, returned the case to

<sup>185. 377</sup> UB 40R (1964).

<sup>198. 374 06 905 (1965).</sup> 

<sup>187. 148</sup> So Sd 21 (Fla 1903).

<sup>188.</sup> School District of Abineton Translde, Fennsylvania V. Edward Legis Schomp, 374 W 905 (1905).

<sup>129.</sup> Harlow Chamberlin v. Dade County Doord of Public Instruction, 374 US 467 (1965).

the United States Supreme Court as it took the view that the two cases were distinguishable having regard to the logislative history of the statute which pointed to the secular basis of the Act. The Court was of the view that Ethle reading was not repugnant to the Courtivation as it was "designed to require march training and inculaation of good citizenship." <sup>150</sup> But the inited States Supreme Court again recending an august. <sup>151</sup> That the the Florida Court, having no choice, reversed its earlier opinion, but at the same time expressed its dissatisfaction of the ruling in Scheppe case. <sup>158</sup>

It is obvious that if the state cakes education occupiators, it should take care to see that there is proper and all round development of the child. The child may not be given a religious training but he should have a morally contentated instruction in order that he may have a healthy moral outlook on life. In the professed atm of importing moral training, the education boards in the United States

<sup>130. 160</sup> So Ed 97, 99 (Fla 1984), quoted in Symposium, Constitutional Problems in Church State Relations, 81 Northwestern University L. News, 99 (1986).

<sup>151.</sup> Chamberlin v. Bade County Board of Fublic Instruction.

<sup>138. 171</sup> So at 835 (Fig 1968), discussed in Symposium, Constitutional Problems in Course State Helationa, 61 Acres estern University L. Neve, 797 (1960).

have permitted prayer and hible reading in the schools. But prayer and the Ribbe reading are essentially connected with religion giving impens to a particular religion, annualy the Christianity. This night asount to an infringement of the establishment clause of the Constitutions. Though it might be difficult in a particular case to decide whether the neutrality test propounded in the Echemon case 183 is disregarded or not, the test is surely violated in the case of Ribbe reading. 184 Santiarly, prayers, even of non-denominational character, are open to objection on the ground that they premote the cause of religion. These who have no belief in any religion night take the stand that the practice is a hindrance to the free swarcies of religion.

In India, the Constitution itself has laid down the principle of state neutrality as a principle which found acceptance in the United States only after a struggle of two centuries. In India, denominational or non-denominational prayers, are prohibited in all government institutions. We have, however, a national anthem, which is sung

<sup>133.</sup> School District of Abington Township, Hennsylvinia v. Edward Lemis Schemm, 574 US 203 (1965) supra p. 1920

<sup>154.</sup> Since then several cases were brought before the federal district ourse and noll of these Rible reading and section for the France were declared unconstitutionals Escs, longs v. Alles, 251 F Supp. 852 (Dabelsare 1964); Adama v. Encolling, 232 F Supp. 666 (D. Malcare) 1964);

in colocis on different occasions to inspire the feeling of patriction in the students. Still our courses of study in literature occuries of passages from different religious books which students are expected to study objectively and critically.

The demoninational and private institutions are free in India, like their counterparts in the United States, to prescribe propers and readings from religious books. They are also free to impart religious instruction in their institutions. But in all these cases there is no ecceptation woon the purils to attend these.

## (e) Religious Instruction Through Released Tire Programme.

As hose been stated above, in India roligious instruction emmot be given in educational institutions wholly maintained out of state funds. In added and recognised institutions such instruction can be given provided nobody is compelled to attend it against his will.

In the United States the secularisation of public schools under the establishment clause of the Constitution created a problem as to how religious togoding could be imparted to school-going children. The Catholics and the Jews, who have their own parcohial school system are not faced with the same difficulty as the Protestants are. In order to resolve various different points of views different mathods have been advanced from time

to time. At one time it was considered expedient that the students should be required to take realizious training on Sundays. This course, however, did not produce satisfactory results. Frankfurter, J., gives reasons for the failure of the Sunday schools as follows :

"It was urged that by appearing to make religion a one-day-a-week matter, the Sunday school, which acquired national acceptance, tended to relegate the child's religious education, and thereby his religious education, and thereby his religious feet on minor role not unlike the enforced piano lesson.\*

Another solution which found favour with the Protestants was to impart religious instruction on week days in the afternoon soon after the secular teaching was over, 185a. The Jawa, who had also adopted this system found it practicable, and they were successful. The Protestants were, however, not successful. The religious instruction given in the afternoon, after school hours, was resented to by the students as it prevented them from participating in games. As to this Frankhurter, J., says :

"(C)hildren continued to be children; they wanted to play when school was out; particularly when other children were free to do so. Church lasdors decided that it the weekend to give the child his volicious education during what the child conceived to be his "business routs."

Respis of the State of Illinois as rel. Machined the Board of Education of School District No.11 Charmeless County, Illinois, 335 US 203, 221-2 (1949).

<sup>135</sup>a. The so called dismissed time programme.

<sup>126.</sup> Papple of the State of Illinois ax rel. Vashti Refolius vs Resed of Education of Robert District Rocal Champaign Country, Illinois, 335 88 803, 828(1948).

The alternative method which was tried was to get the students released for some time during the working hours of the school on one day of the wook. According to this system the students were released from the public schools on Wednesday afternoons for about 30 to 48 minutes when the church people imported them religious instruction. The attendance was not note compulsory. The students were supplied with a card upon which they had to get the consent of their parents for such release. In case consent was not obtained the children were not released and required to take courses in other subjects. The religious instruction was imported during the released time, either in separate rooms of the school building or in a searby church building.

The 'released time' programme was very successful and all the major communities of the United States took advantage from this practice. The Catholics, who used to educate their children in their can percental schools, began to patronise the public schools as the released time programme enabled them to impart religious instruction to their children. In 1946, when the constitutionality of the programme was challenged before the United States Supreme Court in Regule of the States of Illinois as rol. Yaghti McGollims we Sound af Education of School District No.21 Charmaian Sounds Illinois.

<sup>137. 333</sup> VB 203 (1948).

operation nearly all over the United States in one form or the other. 188

Prior to the Hegallyn osse, <sup>159</sup> the constitutionality of the above programme was tested in several cases before the state courte, but it was found constitutional. <sup>160</sup> There was, however, one exception. A lower court in New York in 1625 head the programs invalid on the ground that the consont cards, which howe the signature of the parents, ware printed in the public school printing presses. It was, therefore, hold that the printing of eards was a direct old to rolligion and as such forbidden under the establishment clause. <sup>141</sup>

As noted above the constitutionality of the 'released time programme' was challenged before the United States Supreme Court for the first time in 1968 in Reaple of the State of Tilinois as mel. Veshit Hefollum v. Board of

<sup>138.</sup> In 1950 the total number of Sundoy and Subbath schools was \$46,000 with an onrollment of \$4,87,75,000. This number has swelled to \$,82,000 and \$95,05,000 in 1655. See Statistical Abstract of the United States (1955, U.S. Department of Compares).

<sup>150.</sup> People of the State of Illicate on rel. Vectati McColler v. Board of Education of Educal District No.21 Charmeter County. Illinois, 333 18 603 (1946).

<sup>140.</sup> See cases associated in 167 ANR 1475. In such cases one fact was, however, common that the religious instruction was to be imported outside the school campus.

<sup>141.</sup> Stain v. Brown, 188 Hiso, 692, 211 NVS 822, unnot. 167 ALR 1473, 1474 (1925).

Education of School District So.79 Champaign County. Illinois. The facts were that in 1940 a voluntary association called the Champsion Council on Religious Education was formed by some persons belonging to Jewish, Roman Catholic and Protestant sects in the Charmaian County, Illinois, The Council obtained permission from the Board of Education to have classes of relicious instruction for public school publis during regular school hours on one day of the Wook. The school tenchers issued wrinted sowie to all students and instructed them to get the consent of their parents for religious instruction. All those children who got the consent of their parents were released for 30 minutes on a particular day of the week if they were in the lower grades. Those who were in the higher grade were released for 45 minutes. During this period religious instruction was imported in different classrooms of the school building. 143 Though the class-teachers were not required to remain in the class while religious instruction was given, most of them used to remain present in the classes. Those children who were not 'released' had to attend resulur classes in other nerts of the school building.

Mrs. Vashti McCollum, the mother of Terry McCollum,

<sup>148. 339</sup> IS 908 (1948).

<sup>143.</sup> We religious instruction was imported in the Jewich religion for several years. Id., at 200.

a ten year old student, objected to the religious instruction <sup>146</sup> on the ground that the was an atheist. As he did not participate in such instruction, he was humilisted and middenical by his class-fallows and teachers. The Classtaceher often asked Verry to sit idle outside the classroom or in some other vocunt part of the building. This treatment created a feeling of bitterness in idea. He was dubbed as an atheist.

The United States Suprems Court, by an eight to one decided, declared the system as an infringerant of the stabilishment clause of the First Amendment thus reversing the judgment of the Illinois state Suprems Court, which had unanimously declared the procities constitutional. The majority opinion of the United States Suprems Court was delivered by Discky J. Vinson, C.J., and Suprems Court was delivered by Discky J. Vinson, C.J., and Suprems Court was delivered and Eurton, JJ., joined in the opinion of Discky J.

Prankfurter and Jackson, JJ., gave their concurring opinions. Ethe only dissenting judgment was of Reeds J.

The United States - upress Court had already decided in Argh Relyanson ve Board of Reposition of the Relyanship of Eving 145 that the establishment clause prohibited all

<sup>144.</sup> It may be noted that though the religious instruction imported in the class of Terry McCollum was Protestanties, it was attended to by the children of ST Satths, including Cutholic, Javieth and Protestants

<sup>148. 330</sup> US 1. 15 (1947).

government aid to religion, even if it was on a non-preferential basis, 146 and that all the limitations under the First Amendment were applicable to the states. The Court on the authority of the Evargon case 147 found no difficulty in holding the Champaign system 148 unconstitutional. Elack, J., in his majority judgment, hold that to permit the use of school hours within the school building for giving instruction in selected religions was an aid to religion which came within the prohibition of the First Amendment. He also pointed out that the state had not only allowed the tax supported public school buildings to be used for the dissemination of religious doctrines but it had also provided public to certain sectarian groups for the propagation of their faith. In the words of Elacks, J. 1

"Funits compelled by less to go to seince for secular education are released in part from their legal duty classes. This is beyond all question to a utilisation of the tax-established and tax-supported public school system to add reliatous groups to spread their faith, and it falls squarely under the ben of the First Amendant was we interpreted it in Everson v. Board of Education, 46m 160

<sup>146.</sup> In India if any sid is given on a non-preferential basis it is not unconstitutional. See article 27.

<sup>147.</sup> Arch R. Everson v. Board of Education of the Township of Ewing. 350 US 7 (1947).

<sup>148.</sup> The system adopted by the Champaign Council on Religious Education in the instant case, vis., Feople of the State of Illinois as role legati Heicollum ve Houri of Education of School District No.71 Champaign County, Illinois 285 US 305 (1645). See gump p. 200-1-

<sup>149.</sup> Arch R. Evergon v. Board of Education of the Township of Swing, 380 US 1 (1947).

<sup>180.</sup> People of the State of Illinois ax rel. Yearti McCollum v. Angat of Education of School District No.21 Charmeten County, Illinois, 353 88 205, 203-10 (1948).

Prankfurter, J., giving his concurring opinion said that as relificus instruction was given during the school hours and within the school building, the system presented an inherent proceure by the school in the interest of certain relificus sects. He said ?

Religious education so conducted on school time and property is patently woven into the working scheme of the school. The Chargadian arrangement thus presents powerful diseases of inherent pressure by the school system in the introduct of religious scates.

He also pointed out that though there were about 280 soots in the whole country, only some of them gave instruction under the Champaign system which resulted in a discrimination between different secte. He was further of the opinion that even if there was no discrimination, the establishment clause prohibited all aid to religion. The separation of church and state requires that the state should neither help one religion or seen all religions. For him.

"Separation is a requirement to abstain from fusing functions of Government and of religious sects, not marely to treat them all squally." [52]

It is significant to note that in the consurring opinion of Jackson, J., he took the view that although religion could not be eliminated altogether from education, yet the "Charpadem system" cust be held unconstitutional. He put a strong case for religious education in the following words &

<sup>181.</sup> Ide. at 227.

<sup>152.</sup> Ibid.

That it would not seen practical to teach either practice or appreciation or its arts if we are to forbid exposure of youth to any religious influences, luste without seared muck, environmental than outherrol, or painting without the scriptural thems yould be accentrate and incomplete, when from a secular point of views... One can burnly respect a system of collection that would have the scriptural state of collection that would have its endert checky the world species of the property of the world species of the part in which he is being presented.

In his dissont, Reed, J., examined the Everyon case reliced upon by the majority in the instant case. He was entitled to the Court's view in that case that the bus trensportation of the parechial school children was valid. He, however, accepted the broad principles set forth in that case. He was also critical of the majority view in the instant case. On the facts of the Majority view in the instant case. On the facts of the Majority view in the instant case, that the petitions or her son had any legitimate grievence as the relicious instruction imported in the school was voluntary. There was, therefore, nothing improper in the released time programs.

The opinion expressed in the Holollyn case was not clear as to its application to the various types of 'released time' programms prevalent in different parts of the country.

<sup>1834</sup> Idea at 285-6.

<sup>154.</sup> Arch B. Evaraon v. Board of Education of the Township of Eving. 350 US 1 (1947).

<sup>400.</sup> Fantle of the State of Illinois or rel. You'll icolling v. Roard of Education of School District No.21 Churnaism County, Illinois, 535 U 503 (1961)

It could either be argued that all 'released time' progrounes were invalid or that only those programms which took place in the school buildings were objectionable.

Within a period of four yours another case on the 'released time' program e came before the United States Sympose Court. It was Tonnier Serneh v. Andrew G.Clousen. The facts were, broadly speaking, almost the same as in the McCollum cose 187 amont that the religious instruction was Amounted not in the sehool building but in buildings belonging to different religious groups outside the school campus. Unlike the McCollum case where the plaintiff was an atheist. the patitioners were church affiliated people. One of the petitioners. Tessis Zorsch. Was a parishioner of the Holy Trinity Eniscond Church. The ather natitioner. Sate Gluck. Was an sative peopler of the Amorican Jewish Concress and the president of the parent-touchers' aspeciation of her local school district. In the New York City, where the children of these two netitioners attended public schools. the released time programme was being used. In 1040, a statute was enacted in the state of New York permitting the released time programme A large number of regulations were framed by the state Commissioner of Education and the

<sup>166. 343</sup> US 306 (1952).

<sup>187.</sup> Respis of the State of Illinois as rel. Vocali Healing v. Ream of Education of School District 18-21 Charpaion County, Illinois, 335 US 203 (1048).

How Nork City Board of Education concerning the programs Under those regulations the religious instruction could be given outside the school. The students could be excused fron their regular classes only on a written and signed request of the parents. The regulations also prescribed courses of religious study, the requirement of attendance, and the maximum time of releases. The students in the schools were required to be "released" only in the last hour of a day in a week.

The potitioners' main contention was that according to the highligh case 100 all forms of released time system, as distinguished from distinced time system, were nor go unconstitutionals. The lower Courts repelled this contention and uphold the released time programms. They distinguished the highligh case on the ground that in the instant case the religious instruction was imported outdide the school building, while in the logicalium case it was given within the school building.

On appeal the United States Supress Court upheld the constitutionality of the programs by a vote of six to three. Douglas, J., pronunced the majority judgments Distinguishing the lightlum case from the one before the Court, he said that in the former case not only the

People of the State of Illinois or rel. Vashti Heiolius v. Poerd of Direction of Lobol Mistrict (p. 71 Charmain County, Tillinois, 338 (1968).

classrooms were used but the public school teachers induced the students to attend religious classess. <sup>188</sup> While in the case before the Court both these features were absent. He case that roligious freedom could not be telem to imply hostility to religions if the parents desired for the 'release' of the child for religious instruction and the school outhorities nade arrangements for such release, it would not enount to an infringement of establishment clause of the Constitution. In his own words!

"Here as we have eatd, the public schools do no more than measurable their schodulas to a programs of outside redictions instructions by follow the McGellus cases. But we comnot asymand it to cower the present relatesed time progress unless separation of thursh and State means that public institutions can make no adjustments over the people. We common read into the Mill of Rightte such a pillosophy of heattlifty to religious."

He exphasized that by mosting the decend of the parents the authorities parely provided facilities to enable the students to participate in the religious instruction. The learned judge laid stress on the fact that the system did not force any one to attend the religious classes. It was at the option of a student to take the religious instruction or not

<sup>189.</sup> In the <u>McGallum</u> case in spite of the theoretically voluntary nature of attendance, can per cent students (except the plaintiff's son) participated in the programme.

<sup>160.</sup> Tassim Zorash v. Andrew G. Clauson, 343 US 306, 518 (1952 per Douglas, J.). Saphasis supplied.

as he chose to do. He said :

"No one is forced to go to the religious classroom and no religious exercise or instruction is brought to the classrooms of the public schools. A student need not take religious instruction. He is left to his own desires as to the manager or time of his religious devotions, if any, "fell of the public schools are the property of the public schools are the public table of the public schools are the public schoo

Black, Frankfurter and Jackson, JJ., gave their discenting opinions. Black, J., who it might be recalled had dolivered the majority judgment in the McGollum case and that there was hardly any difference in McGollum cases and the one before him. The principle 'laid in the McGollum cases' established that in a compulsory public school system, the students were not to be 'released' for religious instructions. He quoted his own statement from the McGollum case s

"Pupils compalled by low to go to sobools for secular deducation are released in part from their legal dury december of the solution are released. This is beyond all questions a utilisation of the tax-established and tax-supported public school system to all religious group to appresd their faiths. And it fails squarely under the ban of the First Annothemen." 163

<sup>161.</sup> Idea at 311.

<sup>102.</sup> People of the State of Illinois ex rel. Vashti McCollum v. heart of Education of School District No.71 Charmaion County, Illinois, 385 US 208 (1940).

<sup>163.</sup> Teasts Zoroch v. Andree S. Clauson, 348 UE 506, 316 (1982). Unded from Section of the State of Illinois az rot. Vanhi McColum v. Example of Superior of School District Soff Themaism County, Illinois, 333 UE 305, 308-10 (1986), gunza p. 205 hm 190.

As to the use or non-use of the school building for religious instruction, he was of the opinion that the principle laid down in the McGollum case had no direct bearing on the use of school buildings. Its use might be an additional ground for the programme being found unconstitutional. He further quoted from the McGollum case the following extract to show that the use of the school building was no ground for the decision in that cases:

"Mere not andy are the State's tax-supported public school buildings used for the dissemination of roligious doctrines. The State glgs affords secturian group at invaluable act in that it bulps to provide pupils for their religious classes through the use of the state of the company of the state of the section of the section of Church and States" 1887 22, 12 is not separation of Church and States" 1887 22.

The state compelled children to attend secular schools. Any use of such coercive power by the state to help any religious sect or to even prefer all religious sects over non-balievers, or vice versa is fortidden by the First Amendment. As such he concluded that the New York system was a clear violation of the establishment clause. He said \$

"In considering whether a state has entered this forbidden fold the question is not whether it has entered too far but whather it has entered at all. Hew York too far but whather it has entered at all. Hew York Publicus exists set publish. That is not appearation but combination of Church and States... State help to religion injects political and party projudices into a holy field. It too often substitutes force for the publish of the publish of the projudices of the beverment should not be alreaded used revery out the soft supbandem of "oo-operation", to steal into the sord area of ruligious bool ose 100

In his discenting judgment Prunkfurter, J., vas exitical of the adjority judgment delivered by Douglas, J. He said that the fain difference was that all the children were not let out of the school but only some of these went for relivious instructions. If the chasses were discissed for any reason, or even ultimat reason, there would be no unconstitutionality. But in the functor case some students were released for religious instruction during school hours, while others were retained for socialry sociality. According to him,

"The essence of tids came is that the school system did not "close the deers" and did not "managemi the operations." There is all the difference in the control between letting the children out of school and letting the children out of school and classes. "168 of them out of school into religious

In our, he said, the formalised religious instruction was substituted for escular school activity and those who did not attend the religious instruction were kept inside the school. This encounted to an aid to religious which was properized by the establishment clause. He pointed out that the westlinease of the procedure of the released time programs to utilize the dissipated time programs should that the corpularry school system was of use in importing religious instruction. He hoped that in future the Supress Court night change its view as the majority

<sup>166.</sup> Idea at 380.

opinion had not disapproved of the judgment in the headlyn case, 107 and hold that all released time programss were invalid.

Jackson, J., in his discounting judgment observed that as a result of the negarity opinion, the well which the Court was prefessing to erect, because more warped and twisted, which could not solve the constitutional problem. In his own words t

"She distinction attempted between that come and this servival, almost to the point of opticies, magnifying its mencessital details and disparaging computation which use the undorlying recome for involvible to which the two modern recome for involvible to the control of the c

He was of the view that the 'released time' programs assumed to coercion on the part of the state and therefore obnections. It means compelling the ctudents to attend the public schools and then releasing some of them on condition that they devoted the released time to sectarian religious programme. Those who did not no in for such instruction had to remain in the school notionally for somilar education, even though the classes were suspended during such periods.

People of the State of Illinois or rol. Youhit legislim v. Bord of Education of School Psiritet No. 21 Charmaien Semmy, Illinois, 335 05 203 (1949).

<sup>168.</sup> Tearin Loroch v. Andrew G. Clauson, 345 HS 306, 385 (1952).

The majority judgment of Zorach case 169 is open to several objections. In the celebrated case of Arch R. Evergon v. Bogra of Education of the lownship of Dwing 170 it was held that the state could neither bely one religion nor even all religions. In contrast, the decision in Zoroch case is a help and support to organised religious. He doubt. Douglas. Jos who delivered the majority opinion, is correct, when he says that the Dill of Rights does not profess to philosophy of hostility to religion, 172 but it is submitted, he has failed to appreciate the various circumstances existing in the instant case which helped organised religious to a large extent. He distinguishes the HcCollan case 173 from the Zorach, 174 reasoning that in the former, public school teachers had helped in the attendance of the students, whereas in the latter, there was no assistance, except that the children were released at the request of their parents.

169. Teach Zoroch v. Andrew G.Clauson, 345 W 306 (1982).

<sup>171.</sup> Tessim Zorogh v. Andrew G.Glauson, 343 WE 306 (1952).

<sup>172.</sup> Ids, at 515, supra p.208.

<sup>175.</sup> Resole of the State of Illinois or rol. Yashti Medaline v. Hourd of Education of Dobol Histriat Mo.27 Character Sounty, Illinois, 383 17 203 (1940).

<sup>174.</sup> Tossim Zorech v. Andrew G. Clausen, 543 83 306(1952).

But it may be noted that a student is released not only at the request of his purents, but also if he has registered himself for religious education to be operated by duly constituted religious bedies. In this context one has to take into except the position of these who want to get the religious leasens at hose or the de not believe in any religion at all. They are not excused from their regular classes. Then the principal or teacher of the secular schools have to cooperate in releasing children from the school. 170 The attendance reports of putils who have been released are to be filled by the religious teachers to the principal or teacher of the

In another Suppore Court case, Stavan J-Engel v-Eilling I-Vitale, 170 the Court hold that the reading of even a non-denominational prayer was unconstitutional. The main reasoning of the judgment was that the prayer invoked and accepted the authority of a Supreme Being, the God. This could reasonably be objected to by those who did not believe in the existence of God. Fy the same token any facility

<sup>170</sup>s. Rules in this respect were :

"Timy (Frincipul or teacher in charge of a public
school) must obtain and file cards of someon
school must obtain and file cards of someon
the state of the second teachers of released time
students, supervise an additional classroom the
missail and source and cheek absence reports of
religious centross."

Frincipul controls of a first of the second time
school of the second teachers of the
school of the second teachers, lotter pleased first peccatidagers; 'Ing
leg Kopk Plan is Gratum, 61 Kale 1-7. 405, 412(1002).

176. 370 US 421 (1902)

high the public school gave for promotion of religion y releasing students could be objected to by the nonplievers. Though in Zorgah case 177 the petitioners were at non-believers, still they believed in those religions, as which no religious classes were arranged. The 'released toe' programe helped only those religionists who could old religious classes for the children of their faithe, the holding of such classes in each locality might not a halpful for those religions which are not properly regarded it can be said that not only the non-believers are discriminated but also the people having affiliations a such religions were practically excluded from this type? aid.

Further, as pointed out by Frankfurter, J., in his issent that the dismissed-time programs could not find arour with religious minded persons because all the stunts would be released a little before the closing of the hool on one day in each week and they instead of attending religious courses might choose to go their homes. The noise purpose this might be defeated. The It has been felt hat the 'released time' programme is detrimental to the

<sup>77.</sup> Tessim Zorach v. Andrew G. Clauson, 343 US 306 (1952).

<sup>76.</sup> Recourse, after such a valeace the student gets time to not action. In the New York system it he tudents on a stord existing disease, that socular teaching would have continued. Gee note, Belgaged the Reconsidered The New York Plan is Instad, 61 Yels LJ-400, 444 (1982).

interests of students attending religious instruction in so for as they are not given requier couching during 'released time! programme. Further, the programme can be used as an indirect mouns of compelling the students to take religious instruction. For example, the school outborlies right prescribe difficult exercises for those who do not carticipate in religious instruction and thereby putting pressure upon then to talk religious instructions 179 The programs can also be a means of injusing the students not to take religious instruction as, for example, when easy exercises are prescribod for them in the classes during the 'released time' progroupe. Similarly, if some upoful knowledge is imported, the released students would suffer. If no useful tenebins is done, the non-released students could very reasonably feel that they have to suffer because of the 'released' students. All this shows that the school authorities have to device ways and means to make the 'roleused time' programe a success. It is obvious that without tieir help and cooperation, the programs cannot achieve the results. In case the authorities economic this arounts to a support to

<sup>170.</sup> In one of the released time programs, it was actually suggested that the school unitarities of requested to refrain from scheduling courses or activities of occasiling interest or importance for mon-released students. See Regule of the Hinte of Illinois as rel. Facilit incelling w. hours of Regular of Section of Section 18 that it is a country of Regular to the country of t

religion which is not permissible under the establishment clause as interpreted in Evergen and McCollum cases. 180

To sum up, the First Amendment to the United States Constitution has been held not to probabit the release of children for religious instruction by non-state instructors of their own pact during school hours. The separation of the church from the state was not to troopt bestillty to religion. The difficulties arise in current controversies thether ponenceforantial state aid to sectorian schools violates the comparation. In Steven J. Encel v. Villian J. Vitale. 181 the Supreme Court hold it unconstitutional for a tublic admostics outlastic to secure a son-denominational prayer to be recited by teachers, even though children were not compelled to attend the coremony. In another case, School District of Abineton Township, Pagesylvania v. Edward Levis Schemp, 488 the Surrows Court held that the required bible reading or recitation of the Lord's Prayor in public school curricula violated the First Amendment. The dispent raised the question whether such a holding arounted to an interference with the free exercise of religion by citizens Who desired such readings for their children.

<sup>180.</sup> Arch Relvanson v. Reard of Education of the Tourchip of Bring, 380 M i (1807), Kennie of the Riche of Illinois as rol. Regult New Tourch of Education of Edward Ristrict Re-21 Common County, Illinois, 1818 588 5684

<sup>181. 370</sup> TB 481 (1962).

<sup>182. 374</sup> US 803 (1963).

## (g) Prooden from Noligion.

The freeden of roll im emphrimed both in the Constitutions of India and of the United States includes by inclication freedom from religion. Article 35 of our Constitution ductores that all persons are equally entitles to freeden of conscience. Finilarly, the United States Constitution engrantees the free exarcise of religions to India, not only the fronts of solicion of an individual is included in his freeder, of conscience, but something more is guaranteed to him. Actually the Constitution pute the individual above religion. The opening words of artists 25 subordinates religious freedom to the individual's liberty and other freedoms marganteed in other provisions of the third part of the Constitution. India has its own problems concerning religious practices. Some of these practices are detricental to the interests of society. The framers of the Constitution were well owere of such practices. They know that a large number of people belonging to lower casts Were treated unequally by persons of higher casts. If every religion had been left free to do whatever it liked. persons of higher casto who were at the helm of religious affairs night have continued to keep persons of lower center under subordingtion and in a state slevery. Therefore the liberty of the individual guaranteed in the Constitution has been accorded a higher place and religious freeden has been made subordinate to it. If a parson has complete freedem of conscience, he may or may not accept the ballof

of others. He might have a faith in some religion or in some. The guarantee is not confined to freedom of religion but embraces freedom of conscience as well. It, therefore, collows that under the Indian Constitution, a person enjoys at only freedom of religion but also the right of freedom from religions. Professor P.K. Tripathi puts it in the following words:

"In this scheme of liberty there is murcureed to the individual not only freedom of religion, but, where religion tended to become a menace to its liberty and dignity, there is also guaranteed to inin freedom from religion; because without the latter the former guarantee acome will be incomplete, and even meaningless." 155

The question about freedom from religion arese recently in an excommunication cases <sup>184</sup> Though the majority opinion held that the Bombay Prevention of Excommunication Act, <sup>1846</sup> <sup>1841</sup> prohibiting the practice of excommunication, was ultravires article 26(b), Sinha, O.J., was critical of the majority opinion in his dissent, He discussed the right of the freedom of conscience guaranteed under article 25(1) to the individual, and agreed with the contention of the state that a person who was excommunicated became an outcaste for all practical purposes. Such a person suffered from various disabilities as, for example, he was prohibited to use places of worship or burial ground. Other members of the community

<sup>185.</sup> Tripathi, P.K., Segulariam Constitutional Provisions and Judicial Review, 8 Jill 1, 8 (1968).

<sup>184.</sup> Sardar Syndae Taher Sairwidin Saheh v. State of Rombay, All 1968 SC 883, discussed in detail intra at p. 460.

could not have any contacts, social or religious, with an excountinated member. The learned Gidef Justice was of the view that the Act was valid, as it was only aimed at fulfilling the right of individual liberty guaranteed in article 19(1), and the right to follow the dictates of one's conscience. In this Can works!

"(T)he not to interded to do easy with all that therefore of treating a hearn tells as operating and of departing him of his here and departy and of his wint to follow the decides of the our competence. The not tag thing also quaranteed by art. Be(1) of the Constitution, and not in derogation of its-"180

In the United States, since the adoption of the Constitution, a person is free to adopt a religion of his choice or he may keep himself cloof from all religions. <sup>105</sup> The Constitution prohibits a religious test for the uppendment in public offices under the United States. <sup>107</sup> The oath required for the President and persons holding other important public offices do not require any religious belief but simply require that they would fultifully assente the took mandered.

<sup>185.</sup> Idea at 866.

<sup>186.</sup> Frior to the adoption of the Constitution some state Constitution remained the worship of a Supress Naing by all ram in society. The Harmonimetts Constitution (1700) provided "(Tto) as the right as well as the duty of all men in society, publishy and a trated rearous, to

in society, publicly and at stated reasons, to worship suprems leings..."

187. "(No) religious test shall ever be required as a

outlification to any of los or public trust under the United States. Artholo VI section 3, United States Constitution.

them under the Constitution. 188 The history behind the Aligibus freedom clause of the Constitution also shows that was not intended by the framers of the First Amendment make religious belief obligatory. It has been admitted all hands that the United States Constitution guarantees to freedom from religious.

The question of freedom from religion recently arese in the United States in Nor R. Torqueg v. Clayton K. Makking. I that case, the state of Maryland required a declaration one's belief in the existence of God <sup>99</sup> for holding a bile office. The appellant was appointed to the office of tary Public by the Governor of Maryland. Defore a commission could be issued by was asked to declare his belief in

<sup>18.</sup> Eage, "I do solemnly swear (or affirm)." Article II section 7 of the U.S. Constitution.

<sup>19. &</sup>quot;Freedom of religious belief necessarily carries with it freedom to disblewee..."

In me Robert Harold Scott, Federal Communications Commissioner, Hemoradum Opinion and Order, No.96500, July 19, 1946. Quoted in Pfeffer, Leo, Church, State, and Ergedom (1955, Beacon Press, Boston), p.496-666 also, Harry E. Groves, Religious Fraedom, 4 Jill 191, 203 (1962).

<sup>&</sup>quot;(T)he courts in the United States... are careful to preserve the personal rights of irreligious, for the freedom not to believe is held to be a part of religious freedom of belief."

<sup>10. 367</sup> US 488 (1961).

<sup>[</sup>a "(R)o religious test ought ever to be required as a qualification for any office of profit or trust in this State, other than a declaration of helief in the existence of Gode." (Emphasis and add). Article 57 of the Declaration of Rights of the Haryland Constitution, Idg. at 480 Cf., article VI es of the United States Federal Constitution, supus fin 10".

the existence of God as required by the state Constitution.

On his refusal to take such an oath, the consistence was not account in a Haryland Circuit Court of in the state Court of appeals was rejected. The Court of Appeals in affirming the rejection by the Circuit Court half that

"the state Constitutional provision (was) solf executing the tengine (d) dealwarded of Dealer in Codes a qualification for office without need for implementing legislations 192

On quest, the tisted States Super-a Gourt was unantmous on the point that in the light of writeds of of the Foderal Constitution, the provisions of the state Constitution which required a rollibous idial, were unconstitutional. The Court eited with approved the Collewing extract from the Verrone cases

The "sected through of reduction" clause of the Paret conditions come at least tide indiction a state our the locked from a contract on the locked from the locked from the locked from the person to not up to or recent again from church opdated into this capacity to the result of the locked from the lo

Purther it hold,

mestion a Test nor to Teteral deverment can constitutionally force a person to profess a bolisf or disbolisf in any religious 194

The Court below had taken the view that the appellant was not occreed to believe or disbelleve under a threat of

<sup>102.</sup> Suotod in Nog R. Torenso v. Clayton E. Lat ing. 507 CE 408, 400 (1961).

<sup>195.</sup> Anch I. Everson v. Jourd of identity of Min Collective of Diane, 300 t. 1, 10(1007), cited May ut 405-3. Emphasis alood.

<sup>194.</sup> Roy R. Toronen v. (Baston decatales, 307 . 400, 609(1001).

punishment. It had admitted that unless a person had node a declaration of ballef he would not be allowed to hold a public office, but it reasoned that he was not compelled to hold such office. To this the Court cited two earlier cases of the United States Supreme Court, Rabert H. Viewen v. Faul V. Endegrate 195 and Bulled Public Morlers of America v. Harry Baltichell. 198 to the effoot that the fact that a per on was not compalled to hold public office was no oxcuse for debarring him from office by imposing conditions forbidden by the Constitution. In these cases it was reinted out that even the Congress could not pass a law providing that a federal employee must satend a mass or take on active part in pissionary works 197 He also quoted the Court's view in Joses Contwell v. State of Connecticut that what the Congress could not do under the lirst Amendment. the states could not also do by reason of the Fourteenth Amountaine. 198

195. 344 3 183 (1952).

<sup>106. 330 75 75 (1947).</sup> 

<sup>197.</sup> linited Public Horisons of married v. Herry Helitichell. 530 19 78, 100 (1947).

<sup>108. &#</sup>x27;Is quoted the following entroot from the Contigol cost
"The First accomment declares that Converge Scall
make no les respecting an establishment declares
four treets a support of the converge Scall
four treets Associated as a support of the Scall
such Losses."

Josep Controll v. E. gle uf Cole not cut, 310 13: 200, 303 (1040).

In Hornard Helicionar v. State of Herriand, 190 a Sunday-closing case, the appallant raised a constitutional quositon that the requirement of the state to close all business on Sunday being Lord's day violated the establishment clause of the First demonstor. The United States Supre a Court by a 6 to 3 majority rejected the contention and hold that the purpose and offset of the Sunday Low was not to add valighed but to not actio Sunday Low was not to add valighed but to not actio Sunday Low as a day of rest and recreation. But Sunglas, J., in the discent was exitional of this approach. Units of did not agree that the state could choose only Sunday as a rest day, he discussed at length the free corrected clause of the Constitution. He said that the freedom under the First Londonson "includes freedom from "Office under the First Londonson "Office under the First Lo

Concluding, we find that the freedom to believe includes freedom to disbelieve. While a person is free to have faith in any religious, he is also free to have faith

<sup>199. 366</sup> UE 420 (1961).

<sup>200.</sup> Emphasis cupplied by Bouglas, J., Lincolf.

<sup>201.</sup> Harraret H. McGoven v. State of Heryland, 306 18

in no volicion. The state cannot force a person to proform a ballet or disbellet in any religion. It cannot make have adding any religion or oven all religions as against non-bolicovers. So clee it cannot add a religion which is bused on a boliet of the existence of God as against those religious founded on different bolicies. In maither country appaintments to public offices can be make an grounds of a religious bolicie.

## Chapter VII

## Profession of Policion.

The wight to profess religion is next to the right of freedom of conscience. A right to profess religion means a wight to confine energy colleges, or boling by way of topolator, procides and observance. The freedom of conscionce in concildur internal but nevertheless it is natural that there abould be outpard centfostation of ideas Which lie hidden in the consciones of a non- Same case is with relicious feliefs. They take their shops internally in the mind of the believer. Here also there is a termintion to import to others what one sincerely believes even though he might not wish to propagate his religious views. In this connection, it is relevant to define three distinct, thrush connected terms, naroly, propagation, practice of religion and profession. In the case of 'propagation' a person by persuasica or otherwise induces another person to accept his religious boliefs so that his acceptance

and remardiess of frontiors."

Of. articlos is und 10 or in interest beckeration
of Husan Hights, 1969 Which may to
"Everyone has the right to freedom of thought,
conscience and religion to right to right freedom
freedom to change his roligion or bolief, and
freedom, either alone or in or unity with others

and in public or private to manifost the religion or bolist in teneding, proactes, worded, and observances. "Prorrows has the right to freedes of opinion and experience they are the religious freedes to bold or an experience of the religious freedes to bold on the religious freedes." In the religious freedes to bold out forcer there are not along the respective ratio.

might do good to him. A person practices reliation when he does accepting in accordance with the tendes of his religion for his own good. A person is said to profess religion when there is no intention to show path of advantage to others but simply deglious a doclaration of one's own faith. For example, failing out a religious proceeding putting on some procisic binds of olothos, wearing a secred threat; his period a beard or a local of him on the crum of the head would a count to profession of religious. Another example is the provision of the Constitution that the wearing and carrying of limiting should be decord to be included in the profession of the Cital religious.

The nature and coope of profession of religion areas recombly in the two cases before the Indian Supreme Court. In both the cross the Frenchential Sudor Training to the recommendation of cortain south for the Pocheduled Castes for Function to Lok Sabba and state Ascemblies made under article \$44(1) of the Constitution was considered, Having

<sup>2.</sup> Shao Shorker v. Ermeror. All 1943 Such 346.

<sup>3.</sup> Explanation 1 to article 25.

<sup>4.</sup> Fundation v. E.L. Heshion, ARR 1905 SC 1970, and E. Raismonel v. E.L. Arminga, ARR 1960 SC 101.

<sup>5.</sup> Che Constitution (Scieduled Castes) Order, 1000.

provided for reservation of certain seats for the Scheduled Castes, the Order laid down that the reservation applied only to a person of Scheduled Caste who professed Hindu or Sikh religions. In Punjahgra v. R.P. Meghra the candidate Who had won the election originally belonged to a Scheduled Caste. Later he embraced Buddhiems. He claimed that in spite of his conversion he continued to be a member of the Scheduled Caste. The Supreme Court repailed his contention and held that on conversion he ceased to be a member of the Scheduled Caste. The Court approved the wide of earlier Bonhay High Court case that the meaning of the phrase "profess a religion" is "to enter publicly into a religious state." In the opinion of the Court a public declaration was necessary in the case of profession of a religion.

"It would thus follow that a declaration of one's belief must necessarily mean a declaration in such a way that it would be known to those when it may interest. Therefore, if a public declaration is made by a person that he has consed to belong to his old religion and has accepted another religion to will be taken as professing its other religion. In the capital further as to whether the conversion to so conjure further as to whether the conversion to soother religion was efficiency. The word "profess" in the Presidential Order appears to have been used in the sonse of an open declaration or practice by a person of the limin (or the Silh) religions.

<sup>4.</sup> ATR 1965 SC 1179.

Harayan Haktu Karegii v. Panjabran Hukum Shambharkar, AIR 1958 Box 296.

<sup>8.</sup> Punishran v. D.P. Heshram, AIR 1965 SC 1179, 1184.

In the instant case, as the appellant had made an open declaration of his conversion, the Court hald that he was no longer a member of the Cchedulad Caste and therefore not entitled for a reserved ceat.

Of the same import is S. Rajagopal v. C.M. Armugem. In this case a Hindu Adi Dravidas after having embraced Christianity returned to Hindu fold. As reconversion was not accompanied by any formal public declaration, the Court was urged to presume it by his conduct. The facts were that after conversion to Christianity in 1949, the appellant married a Hindu Adi Dravida Woman in 1955. The children of the marriage were brought up as Hindus. He got the entry into his service cards altered from Christianity to Adi Dravida Hindu. In the general elections of 1962 and 1967 he stood as a candidate from a Reserved Scheduled Casta constituency as an Adi Dravida Hindu. Reiterating the test laid down in Punjab Rao v. D.P. Heehram 10 that there should be a public declaration, the Court held that the facts constituted to a public declaration that he professed the Hindu religions

<sup>9.</sup> AIR 1989 SC 101.

<sup>10.</sup> AIR 1965 SC 1179.

Another question reduced but loft undecided by the Supress Court was how to prove the casts of a person converted into Hinduies. Does on reconversion to Hinduies. Does on reconversion to Hinduies a person conversion to Hinduies at person conversion, the first of Foreness, the control of the costs. But then he rewrite back to Haddier, the Supress Court opined that the "connect clain that he automatically reverted to a membership of that casts." The Supress Court, however, sited several High Court cases. To the effect that on reconversion a person could again become a member of the casts in which he was born provided he is eccepted by the numbers of his costs. Though this question was directly involved yet the Supress Court did not give any opinion on the point." Hadroney, J., who delivered the

<sup>11.</sup> S.Rojagonal v. C. . Armnon. All 1909 80 101, 107.

decinistrator leneral of Hodge v. Augustus 1.

Administrator leneral of Hodge v. Augustus Inner, and 1985 Hod 605, Durusus Hodge v. Irulanus Koner, and 1985 Hod 605, Durusus Honge Koner, and 1985 Lob 91 (1977, South Honge V. Large V. Lar

<sup>13.</sup> Idea at 109-10.

opinion of the Court, and that even if the test evolved by the High Courts that an reconversion a person took to his original casts that test could not be applied to the case before the court because the applicant had not been accepted by the members of his original casts. He was, therefore, not entitled to be main ted from the reserved Uchad and Costs constituency.

The question of involvent on of inliming was also involved in the covaluabler case, helping light, Supposed v. Marin of Bipas. 14 In that case the petition-reconstructed that head in religion enjoined every person to sectifice one goat on the bake-ld day. In the alternative seven persons tegether may even secrifice one cou. 15 It was claimed that dince time insecretal the Indian Huslins were allowed to secrifice cous and that this practice, even if not enjoined, was "certainly senctioned by their religion" and as such this arounded to be a profession and practice of religion protected by article 30. 16 The Supreme Court, incover, did not accept this

<sup>14.</sup> AIR 1968 SC 731. Infra p. 368 et. cet.

<sup>15. &</sup>quot;The seartifies established for one porson he a pack, and that for seven, a car on a chemal. If a cot be seartified for any number of people forter than seven, it is learnily but it is otherwise if seartified on account of a int. The learning terror through the product of an int. The learning is translated by Charles limition (1907) her book Company, Lairny, Liff, p. 1962.

<sup>16.</sup> Mohammad Honel Charmonia v. Lithto of Hillor, AIP 1958 50 731, 740.

contontion. It said that since the provision of nowspecifies was made in Huslin Law as an alternative to sportfice of root, the practice was not ablicatory. To this, the petitioners contouded that a person with six atter contare of his fautly whit afferd to seed the a new but wight not be oble to offerd to encelfien seven conts. Co there might be an economic commission even if there would be no religious occupiaton. 17 The Court. rejected this plea also. It accepted the contention of the state that many Hughins do not sperifies a cow on the Dakr-Id day. Going back to the Bushin period of Indian history. the Court soid that a number of ilustic reters had problehited the shappher of cove. 18 Horeover three members of the General hon Enquiry Countities set up by the U.P. Covernment were limites and they all encourred in the unanteous recommendation for total ban on slauchter of

<sup>17.</sup> Ida, at 740.

<sup>18.</sup> The Court noted that Hopful Emperor Behar not only prohibited one daughter but also had discoted his son Huseyam to follow that example. Similarly Emperor aktes, Johnston, and Ahard Shah prohibited examples and offere purchased to the could not element of the offered to the coulding of the hunds of the offered one. May, at 700.

cows. The Court, therefore, concluded :

We have, independ on the record before up which will employ us to say, in the face of on the lay is an obligatory cover not for a luscation to positive his rollations letter and digments.

The problems which arise in case of profession of religion are being discussed congrately.

## (1) Peligious Worsids and Processions on Highways and in Public Porksi

One of the notheds of decementating that a person professes a particular religious is public versisp and taking out religious processions on public prode and public perise. As early as in 1602 a pronouncement was made by the Madras High Court in Enrichmental Avancer v. Didmondriaina Avancer, 20 where Turner, C.J., laid down the Collowing rule :

"(P)ersons of whatever sect are of liberty ...
to conduct religious processions through public streets so that they do not interfere with the ordinary use of such streets by the public and subject to much directions as the applications may learnily give to prevent obstructions of the throughfure or broaches of the public paose, will

19. Ibid.

20. 5 Had 304 (1882).

21. Id. at 309.

In another case, happage v. Inglars, 22 on assembly of 60 to 60 persons of the se-called Malvationists was declared unlastal by the majatrate merely because of an apprehension of public disorders. The Dasbay High Goart held the action of the majatrate valid on the pround that where there was an apprehension of public disorders, the "opinions of policous who know the people ... is obviously valuables<sup>25</sup> and the majatrate having looked at the surrounding directances could doclare an assembly unlastal. The Court referred to the following facts in unbolding the order of the majatrate :

"(Tite) disferent classes (of people) who live in Backey, that features and the influentable entendal of which the population is unde up, and knowing the views of its openalised Selvationists with style theselves an arry whose wowed purpose is, as it wors, to incre that view upon others, it any, care to us that nest poople of common sense would come to the conclusion that an assective such as that we are considering, in public streets would probably lead to a disturbance, "Selvation to the con-

<sup>22. 7</sup> Bon 42 (1889).

<sup>23.</sup> Id., at 50.

<sup>24.</sup> Ibid.

<sup>26.</sup> In the United States the police is not allowed to take such preventive recenses merely on the probability of a breach of public peace. See lairs up. 246-51.

In two cases decided in 1909 the Codens High Court 26 took the same view that public streets were open to persons of all soots and greads. In loth these cases one section of the Bindus Wented to bring a religious precession thate the other section disputed their right. The Court hold that every one una entitled to corry a rollelous procession along the public streets but no northenlar soot could clude, on grounds of custom or immemorial unure, an exclusive right to carry processions through such streets. The Court emphasized that the express of the right to carry processions should not interfore with the ordinary use of the reads by the general public. The Court also pointed out that a mandstrate had never to remilite the rollingua processions. on public roads in order to prevent obstruction of theroughfores and to avoid breaches of sublic peace.

The question of the right to take out procession on public reads come up before the Privy Council in 1925 in Solvid Hansur Hansan v. Salvid Hansur Hansan T. In that

<sup>26.</sup> Kandaswany v. Suhwaya, 32 Hed 476 (1909) and Hennada v. Hallaya, 32 Hed 527 (1909).

<sup>27.</sup> AER 1925 PC 30.

case, there was a dignate between the two sects of Hughing, Shios and Sunais, as to the right of taking out processions on highways. Doth the cooks worship in the month of Loharon in a different number. The Sides carry various roll done orblons while they worch in the procesolon. They stop from time to time and refform a coremony called mater. Summis porform their worship in a mesque and do not take out the procession or perform the ceremony of nature. On the contrary they object to the performance of nator. In this case Summis cut a probibitory order from the magistrate that whom the procession of the Shias would pass by the side of a certain mesque they were not to perform matem on the ground that the shie procession disturbed their prayers in the mesque. Therefore the Shias instituted a suit for a declaration that they had the right to take out the procession and to perform maters The District Judge granted the declaration but the High Court set aside the decision. When ultimately the case Went on appeal to the Privy Council it was held that every one had a liberty to carry a religious procession through a public street provided it did not interfere with the ordinary use of such streets by the public. The maristrate could issue directions in order to prevent the breach of public peace. As there was an approhension of

disorder, the medistrate had the power to prohibit the processionists from performing mater within a certain distance from the needes. The Privy Council further held that the local authorities were competent to pass orders for regulating the traffic and in doing that they could central the newspart of own religious processions.

The Indian Suprass Court, later affirmed the view of the Privy Council. In the unreported case of Figu Bug vs Eclandi Ecti Ecc. 60 reterating the view adopted by the Privy Council, the Supress Court held that the right to take out a procession was not unrestricted but subject to the order of the police made for regulating the training or directions issued by a magnetizate in the interests of public order.

In lightin & So. v. Symd Friynz Headin, 29 on electric occupany was greated a license to instal electric wires at a beight of 20 feet on the highways. Shis Huslins claimed a customary right to carry tasks reaching 27 feet above the ground on the occasion of Volumeror. The Bittleton Pench of

<sup>28.</sup> Figu har v. Kalendi Poti Ron, Civil Appeal no.25 of 1969, decided Oct. 29, 1988 by the Supreme Court of India.

<sup>29.</sup> ATR 1944 PC 53.

the Allehabad High Court to interpreting the earlier Privy Council cose of galvid Henrur Haura ve galvid Universal Lengan to gauarantoning freedow to take our religious procession without any obstruction decreed the suit. The Privy Council, however, set aside the decksion of the High Court. It hold that the rights of the pluintiffs were equal to those of any other perhor of the public. Such rights might be landuly abridged. Once the manicipality granted a license to the electric corposy to instal wires at a bodyle of 30 feet, it must be taken that the right of the public to that extent was curtailed.

Under the Indian Constitution, the right of citimens to take out processions or to hold public meetings flows from methols 19. This article quarantees that all citisens shall have the right to assemble pescently and without man 30 In the case of rolliquous procession or a rolliquous nesting the right is further buttressed by

<sup>30.</sup> Palyas Busain v. Huminiyal Bourd, Argoba, AM 1039 All 200.

<sup>31.</sup> ATR 1925 PC 36.

<sup>52.</sup> Bobulal Parate v. The State of Scherochtra, All 1961

article 20(1) which guarantees the right to practice, profess and propagate one's religion. Such rights are, however, subject to reasonable restrictions in the intersets of public order and executivy. Section 30 of the Folice Act <sup>53</sup> gives wide powers to the police. They are authorized to regulate ascephiles and processions, and procession to routes and timings for such processions. A where there is a likelihood of brouch of peace, they may require persons organizing such assemblies and processions to obtain a licence. The fee can be charged either on the application or for the grant of any such licence. To I size and processions. The Patna light Court was of the opinion that the police authorities had no power to

<sup>33.</sup> Act 5 of 1861.

<sup>34.</sup> Section 30(1).

<sup>35.</sup> See Achors Chandra Deb Dawn v. The State, AIR 1964 Tripura 52. The notification issued by the authoritics was beld valid which required 5 days notice prior to the taiding out of a procession.

<sup>36.</sup> Section 30(3), the Police Act, 1861.

<sup>87.</sup> ATR 1926 Pat 178.

disalion the taking out of a procession but they could ask for a licence to be taken so that they wight be able to make admenate arrangements to control the traffic and to avoid concestion. The serve view was taken in a subsecuent case by the Allahabad Eigh Court. In Casin Rasa v. Emperor. the Court held that it was the right of a citizen to use the public theroughfares, provided he did not commit any offence in doing so. The Court took the view that section 30 of the police Act semmered the authorities to control processions, but it conferred no absolute discretion to watuse navatacion. 30 It was further held that swen if a person made a promise to the Police Superintendent that he would not take out a procession and yet took it out. it Would not be treated as a disobedience of orders so as to empsec the person to any penalty since the police were not authorised to forbid the taking out of a procession in those circumstances. The Court noted &

"It is the right of a ditien to use the public throughfure, provided that be constitute no offence in doing so; and the taking out of a procession is not in the like of the continue, as the ther is the compliant in the continue, as the take it is consistent. I also be a supposed power given to the authorities absolutely to forbit the taking out of procession." 40

<sup>38.</sup> AIR 1935 All 657 (DB).

<sup>39.</sup> The two Patna and Allah had cases were relied on in the subsequent cases fee, e.g. Agging and Roddar v. The King AIR 1981 Pet 418; Sarabala Rodan v. The State. AIR 1962 Pet 244.

<sup>40.</sup> Casim Ross v. Emperor, AER 1935 All 657, at 699.

loction 50(4) of the Police Act clee catheriess the police authorities to regulate the playing of music on the public streets. In a Hedrac cose, 41 the neglectore probletical the playing of runsic while the procession passed by the offer of a compute. The Makers High Court hold that such an order ten invalid. It was conceded that if a procession was carried by he offer of the place whose religious worship was being 'old by persons belonging to a different denomination, a magisterial order requiring stoppass of music for the time being might not be invalids. In substance the Court that a general order prohibiting the playing of music whenever any procession passed a particular place could not be supported. The rationals of the Court's view is to reconnile the conflicting claims of the followers of different religious with a view to research a breach of passes. 42

As stated above, 45 since the adoption of the Indian Constitution the right to conduct religious processions

<sup>41.</sup> Buthlatu Chatti v. Banun Seib, 2 Hat 140 (1880).

<sup>40.</sup> Cf. the state ant of Jackson, J., in Barah krince v. Gommunalth of Baseshamatia (32 E 450, 470, 1944):

"I think the Huists begin to operate whenever activities begin to affect or collide with liberties of others or of the publice"

<sup>43.</sup> Supra p.238-9.

forms part of the right to profess one's our religion. The police authorities have, however, the power to regulate the taking out of processions in the interests of public order, mornity, health and easely. The position, therefore, is that the old provintons contained in the Police Act and the Fenal Code relating to processions are valid under the Constitution. In several record cases the courts have followed the law laid down in pre-Constitution cases. In a Hedras case of 1984 the question of holding assemblies and taking out processions was incidentally raised and the High Court citing sarilor cases held that under section 30 of the Police Act the authorities have the power to set for licences if they approbend a breach of peace on any particular occasions.

In a recent case, Echnical Engage v. The State of Mahanashtra, 48 the matter case up before the Supreme Court. In that case the District Hagistrate had promulgated an order under section 144 of the Code of Criminal Procedure prohibiting the taking out of proceedings except fumeral or religious ones. Section 144 of the Code was impugeed

<sup>44.</sup> Public Prosecutor v. E.C. Siremann, AD: 1054 Med

<sup>45.</sup> AIR 1961 SC 884.

as ultravires article 19(1)(a) and (b) of the Constitution. Mudholker, J., dolivoring the judgment of the Court. ruled that though such proventive measure was not permiesible in the United States, it was constitutional in India. As to the argument that the test of determining originality in advance was unreasonable, he remarked that the contention was apparently based on the opinion expressed by the American Supreme Court in Charles I. Schonek v. Enited States of America, 46 that provious restraints on the exare cise of fundamental rights were permissible only if there was a clear and present danger." But he said that there was a difference betwoon the provisions of the Constitution of India and the United States and "the American doctrine cannot be imported under our Constitution. #47 Referring to the fundamental rights guaranteed in article 19(1). he said that while they were subject to the restrictions placed in the subsequent clauses of article 19, there was nothing in the American Constitution corresponding to clauses (2) to (6) of article 19 of our Constitution. As to section 144

<sup>46. 249</sup> US 47 (1919).

<sup>47.</sup> Babulal Parate v. State of Haborashira, AID 1961 SC 884. at 800.

of the Code of Original Procedure, he add that the test laid down in the scotion was not movely a "likelihood" or a "tendency" of the breach of peace, but the power conferred by the scotion was conveniently also when there was an approphagate at gament. 68 inchesion, J., saids

> While order has to be maintained in advance in order to enture it and, therefore it is competent to a lorislature to pase a low permitting an appropriate antimity to take mitiative town partial indeed a set in an energy for the purpose of maintaining public order.

In this case the police authorities apprehending trouble from the activities of the two unions of certain vertices issued an order that no assemblies and processions were to be held without a licence for a period of one year. The Court on these facts held that as the police authorities had not properly applied their minds while issuing the order, it could not be unbaile.

In an Allahabad case, <sup>50</sup> where the license to take out a procession was refused, the High Court arrived at a different conclusion. The applicants had applied for

<sup>48.</sup> Ibid.

<sup>49.</sup> Ides at 891.

<sup>50.</sup> Hohomad Siddigmi v. Otata of H.P., 1994 AFR

permission to take out a procession at the time and the route fixed by the police. The authorities flatly refused the permission. The applicants petitioned the Court which upheld the refused of the police authorities. Though the Court made a reference to the frivy Council case of Hangur Hangar, <sup>51</sup> where it was loid down that every one had a right to conduct relations processions subject to the Lawful directions of the magistrate, it is submitted that the High Court did not give full weight to the provisions of the Police act a As noted above, section 30 does not empower the authorities to forbid the taking out of a procession untriphts <sup>52</sup>. It simply authorizes them to regulate a procession and at the most to ask for taking out a licence from the police authorities.

In the United States the constitutional protection in respect of public expression has been given a wide Latitude. A person may in cortain circumstances enter on private premises for the purpose of making religious exhortations. So However, the government has power to require the taking of licences and parmits to hold public

<sup>51.</sup> Selvid Hensur Hosen v. Selvid Huberrad Zenen, Alk 1925 PC 35.

<sup>92.</sup> Sitaran Dag v. Emperor, AH 1926 Pat 173, Casim Raga v. Emperor, AH 1939 All 667.

<sup>53.</sup> Grace Morch v. State of Alebana, 396 W 801 (1946). See infra pp. 359-60

worship, which are usually granted as a matter of course. though restrictions may be imposed in the interest of public order. The licensing outbority might refuse to grunt a licence if the menlicent is not ready to abide by the regulations prescribing time and place for holding the meeting. The refusal should not, however, be capricious and investignal. In seems whom the emmander of statute confere untromolled discretion on the authorities in the matter of issuing of licence such a statute might be found unconstitutional. This conclusion is apported by Daniel Hismotho v. State of Harvland and Carl Jacob Kuns v. People of the State of Now York. 55 decided by the United States Supreme Court. In the former case, the appellants, who were members of Jehovah's Litnesses, wanted to give Bible talks in a public park in the city of Havre de Orace in the state of Harvlord. In accordance with the practice prevailing in that city the appellants applied for a permit to the Park Commissioner four times for consecutive Sundays in June and July 1949. The permission was refused every

<sup>54. 340 98 868 (1981).</sup> 

<sup>85. 340</sup> US 290 (1981).

time. The appeal to the City Council against the refusal was also, after hearing, rejected. The reasons for such refusals were neither recorded nor communicated to the appellants. In spite of the refusal of the authorities to give permission, the appellunts organised the resting in the park. The moment they began the teaching of the Bible. they were arrested. Later on, they were fined by the local Court on the charge of disorderly conduct. The Haryland's Court of Appeals declined to interfere and contirmed the sentence. The United States Supreme Court, on appeal, reversed the judgment and held that the appellants had the right to hold religious worship in the public park. The Court was critical of the manner in which the Park Countssioner and the City Council had refused to grant the licence without recording any reasons for the same. In the opinion of the Court licensing statutes and ordinances "in the absonce of narrowly drawn, reasonable and definite standards for the officials to follow, must be (deemed) invalid."58 In the instant case it was merely a "practice" Which could not be uphald as it did not provide for any standard to made the exercise of discretion. In the words

<sup>56.</sup> Danial Hieratko v. State of Heryland, 340 W 268,

of the Court :

"No standards opener sayshors; no narrowly dream limitations; no circumscribing of the absolute to power; no substantial interest of the community to secretary. (The last of standard in the license-issuing "procise" remains that "practice" a prior restricted in contrasponion of the bouncement described to contrasponion of the bouncement described to the contrasponion of the bouncement described to the contrasponion of the bouncement described to the contrasponion of the bouncement described to provide the permitteness as a demial of equal protection. "97 sections of the contrasponion of the

In the lecter case, grat Lagok Kunz v. Escale of the Linia of New Lord, 80 the appellant, who was a Raptist minister, was convicted for holding a relicious receipt without a permit. The City of New York had adopted an ordinance under which it was unlastful to hold public vership meetings on the streets without first obtaining a permit from the city Police Gominscience. The permit obtaining by the appellant for the year 1946 to preach on public highways was later on revoled on the ground that he had "ridiculed and demounced other religious beliefs in his meeting." In 1947, and again in 1948 he applied for permits but they were "discopproved" without assigning any reason. The appellant was arrested in September 1948 for speaking without obtaining a pennit. The United States Suprems Court

<sup>57.</sup> Id., at 272-3.

<sup>88. 340</sup> US 800 (1981).

<sup>59.</sup> The relevant part of the said ordinance read :
"It's shall be unserful for any person to be concorrect or instrumental in collecting or promoting
any assemblage of persons for public worship or
exception, ... (without) a perset therefor
Which may be rended and issued by the police
Cocristions."
[10, at 20], fm.:

by an 8 to 1 decision hold that the Hew York statute violated the First Arandment in so far as it authorised the Police Courdestoner to revoke or refuse a permit at his unfeatered discretion. Vinson, 0.5%, who delivered the majority opinion, relying on Pronk Harma v. Committee for Industrial Ergentuation, 00 hold that stroots and parks had since time immemorial, been used for "communicating thoughts between citizens." Of He also cited Jages Entirell v. State of Commentation for the properties that the licensing system, which gave to an administrative official discretion unrelated to the proper regulation of public places was unconstitutional. \*\*S\*

It is beyond dispute that if regulations exist to control processions and public meetings in order to maintain public peace and to ensure orderly conduct of processions passing through the same route or being held at the same place, they are unobjectionables. If different communities holding divergent and antagonistic views are permitted to use the same street or park without my restraint there is

<sup>60. 307</sup> ES 496 (1939).

<sup>61.</sup> Id., at 810. Cited by Vinson, C.J., in Carl Jagob Kuns v. Ropple of the Stote of New York, 340 05 890, 293.

<sup>62. 310</sup> UB 296, 305 (1940).

<sup>63.</sup> Jackson, J., in his diseast pointed out that the appellant was free to make his appeal on a private property. But as he wanted to speak on a public property the public authorities had discretion to refuse or creat the same logi lond huge we Ecople of the latte of Hee 100k; 300 th 300, 200.

a likelihood of trouch of the peace. The authorities may not be concerned with the objectives of persons expending meetings or processions but they are certainly concerned to consume amonth running of the traffic along the route on which the procession passess. The rules made to ensure this would personally be unleads.

It is unuscessory to dite outborkties on these points. But one may, by tay of example, rader liking for v. State of Heat Hampshire. At where a large number of Jehovah's Gitnesees were convicted for violating a state statute which remained a permit to held a procession on a public street. The United States Supreme Court approved the view of the state Supreme Court that the conditions in the Micenos served to prevent confusion by overlapping paredes or processions, to occure convenient use of the streets by other travellers, and to minimise the misk of disorders. On the Court said that the civil liberty implied the existence of an organized occiety and for the use of such liberty it was necessary that the city authorities should see that there was no overlapping of the time and place. Suppess, C.J., delivering the ununfaces opinion of the Court said to

<sup>54. 312</sup> E 569 (1941).

<sup>65.</sup> Public Low of New Hampshire, chap. 145 c. S. Ligh.

<sup>66.</sup> Hills Cor v. State of Hou Hourstire, 312 13 569.

"The authority of a municipality to impose regulations in order to ensure the safety and convenience of the people in the use of public highways has never been regarded as inconsistent with civil liberties but rather as one of the means of safeguarding the good order upon which they utilizately depend, "FO"

It is worth noting that the Jehoveh's Witnesses were not prosecuted for their views which were alleged to be defense tory and semprilous. 68 But in Carl Jacob Kunz v. Feeble of the State of New York discussed above. 69 the nermit was refused, not just to control the overlanning of time and place but to prevent ridiculing and denouncing of other religious beliefs. In Frank Hogus V. Committee for Industrial Organization, 70 decided in 1939, the Supreme Court struck from a statute which authorized the vefusal of nevelt in order to prevent "riots, disturbances or disorderly assemblace." These conflicting cases cannot be easily reconciled. But it seems that the holding of the meeting cannot be prevented in advance on the ground of possibility of disturbance. It is the duty of the enthorities to make elaborate police arrangements and take other precautions for the purpose of maintaining law and order. Unless

67. Id. at 574.

<sup>68.</sup> Some of the remarks printed on the signboards alleged to be scentrious were "Telipion is a Snare and a Racksta" "Fasciam or Freedom. Hear Judge Rutherford and Tage the Fasts."

<sup>69. 340</sup> US 290 (1981), supra p. 248.

<sup>70. 307</sup> US 496 (1939).

<sup>71.</sup> Ide, at 501 fm. 1.

ricting or disturbance either actually takes place or becomes so imminent that it cannot be evoided, the authorities should not it is argued ban the holding of the meetime. The

# (ii) Profession of Religion and Temple Entry.

Both in India and the United States, there are religious institutions which are run by religious denominations. The state does not usually interfere with them except in rare directances and that too just to ensure that the persons in control of these institutions do not misuse their authority. The major question raised by these institutions is that they have by and large restricted admission to these institutions on various grounds. In such a case the state may be compelled to interfere in the interest of those who are denied admission and are thereby discriminated. This problem exists both in India and the United States. Until recently, in India the low-casts Hindus, called the untouchables, were not allowed to enter into Hindu temples. So also in the United States there are separate churches for the whites and the negroes and the latter are not velocue in the churches of the former.

<sup>72. \*\*</sup> statute that embles the community to refuse to allow the meeting, moraly because it is simpler and more seconomical to ban the meeting than to provide the necessary policing, would be unconstitutional.\*\* Pfeffer, lee, Churcha State, and Ernedon (1965, Bascon Press, Section), 657.

In India the problem has been attempted to be solved by the Constitution itself. Article 28(2)(b) 75 provides that the state is empowered to make a last to throw open "Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindus." 74 Article 17 specifically forbids untouchability. Even prior to the adoption of the Constitution statutory reforms were carried out in many provinces 75 and in some

73. Article 25(2)(b) says #

"Mothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the State from making any law - ..., providing for social weifare and reform or the throting open of Hindu rolligious institutions of a public character to all classes "Explanation II. - In sub-cloumes!) of clause 2, the reforence to Hindus shall be construed as including a reference to persons professing the Sikh, Jaina for Ruddhist religion, and the reforence to Hindus shall be construed.

## 74. Discussed at pp. 471-7 infra.

75. The Bihar Harijan (Renoval of Civil Disabilities) Act, 1949 (Sibar Act is or 1949); the Bombay Harijan (Removal of Social Disabilities) Act, 1946 (Bombay Act 10 of 1947), the Bombay Harijan Temple Striy Act, 1947 (Bombay Act 38 of 1947), the Central Provinces and Bears Schaduled Castes (Renoval of Civil Disabilities) Act, 1947 (CFF & B. Act 40 of 1947); the Central Provinces and Act, 1947 (CFF & B. Act 40 of 1947); the Central Provinces of Religious and Social Disabilities) Act, 1948 (East Punjab Act is of 1948); the Hadras Renoval of Civil Disabilities Act, 1946 (Drissa Act 11 of 1946); the Orissa Renoval of Civil Disabilities Act, 1946 (Crissa Act 11 of 1946); the Orissa Tample Shirry Authorisation Act 1940 Orissa Act 11 of 1946); the Orissa Tample Shirry Authorisation Act 1940 Orissa Act 11 of 1946); the Orissa Tample Shirry Authorisation Company (CFF); and the West Bengal Hindu Social Disabilities of 1947); and the West Bengal Hindu Social Disabilities of 1947); and the West Bengal Hindu Social Disabilities of 1947); and the West Bengal Hindu Social Disabilities

princely states. 76-77 The Indian Parliament in order to carry out the constitutional provisions enacted the Untouchability (Offences) Act 78 which makes it an offence to prevent any person from entering places of public worship on grounds of untouchahilitus 79-80 In some cases courts could not give effect to

<sup>76.</sup> The Hyderobad Hartjan (Pencrol of Bosini Minnishittee) inquistion, 1888 (Bosin of 1858 Hanki); the Hadry Boulation, 1888 (Bosin of 1858 Hanki); the Hadry Boulation and Hadry Hadry Boulation and Hadry Ha

All these enectments followed the reneral lines of the Modras Feroval of Civil Disabilities Act. 1938(Made Act Rt of 1938) with minor variations. They made it a criminal offence to enforce disabilities against untouchables.

Act 22 of 1955. 78.

<sup>79.</sup> Whosvor on the ground of untouchability prevents any personi (i) from entering any place of public worship which is

<sup>13</sup> lead converte any lates of points termine which are not belonging to the same religitions doministion for or belonging to the same religious doministion for any section thereof, as such person; or save section thereof, as such person; or serforming any religious services in any place of public versing, ... in the same memors and to the same extent as is permissible to other persons professing the same religion or blonging to the ages religions denomination or any mercian thorant, as such persons deall be punishable with impriousent union may extend to give a six months, or with fine which may extend to give hundred runges or with both-"(Emphasis added). Section 3, the Untouchability (Offences) Act. 1958.

the provisions of the Act as it was limited to persons professing the same religion or persons telenging to the same religious denomination. Thus, it has been held that a low-coate Hindu cannot claim entry into a Jain temple for the reason that firstly, he is not a Jain; and secondly, even non-Jain costs Hindus have no right of entry into such a temple.

A Hadnya Pradesh case <sup>82</sup> exemplifies the point. There the authorities for the purpose of anabling Hindus to visit n Jain tample installed a Hindu idol in it. They prohibited the Jains from entering and werehipping in the temple except on condition that they allowed the Hindus to worship the newly installed idol. The Hadnya Pradesh High Court rejected the claim of the state that it could interfere in the namer in which it did and hold that the installation of a Hindu

<sup>60.</sup> Some citates have also consided have declaring and assuring to every member of a depressed class the right to enter into every Hindu temple and offer and participate in worship in the seen sames and to the same extent as Hindus in general or any section therefor See e.g., The Uttar Prodesh Temple Entry (Declaration of Fight) Act, 1985 (U.P. Act Ho. 35 of 1986).

<sup>81.</sup> Itata v. Euranchani, AIP 1988 PP 352. Ges also Emainmed Inrachard v. State of Bonbay, AIM 1982 Bom 833, a case on the Bombay Barijan Temple Entry Act, 1947 (Bombay Act 36 of 1947).

<sup>82.</sup> Teirai Chicaelel Gandhi v. Etata of Hadhya Phorat,

idel in a Jain temple was deplorable. The state had power and was sotually under a duty to take appropriate action to maintain public order, but the interference in the circumstances of the case could not be justified. In another case, the practice whereby the untouchables were prevented like other ordinary members of the community from entering into the 'Holombalem' of a temple belonging to the Cowda Saraswath Brahmin community was not held obnoxious. In Swami Harthurnand Saraswati v. The Jailor in Charge District Jail Banaras, 84 the femous Visksmath temple case, the constitutionality of the Uttar Predesh Removal of Social Disabilities Act 80 was challenged. The Act provides that a person cannot prevent another from having access to any public temple or enjoying the advantages, facilities and privileges of any such tenule to the extent to Which the same are systiable to other Hindus. The Vishmanath temple was open to high caste Hindus only. The low-casts

<sup>85.</sup> State of Serulo vs Yenkitasana Prakin, AIR 1961 Kar 60. The same rule was applied in other temple entry cames, e.g., inc limit Shadril vs Stat Barriarth Despite Desiring, AIR 1961 Orises 145, Syard Rechangement State of the AIR 1961 Orises 145, Syard Rechangement AIR 1968 AIR 600 AIR 600 AIR 1968 AIR 1968 AIR 600 AIR

<sup>84.</sup> ATR 1984 All 601.

<sup>85.</sup> U.P. Act 14 of 1947.

<sup>86.</sup> Id., 8. 3(d).

Mindue or the so-called Herijans were not permitted by the temple priests to enter into the unia temple. The persons of the exclused class could have jurging of the holy image through on aperture having its approach by an outer passage adjacent to and separate from the main senetuary. When, however, they inslisted upon their outry, the temple authorities raised objections and protests. They contended that the enabling act was unconstitutional. The Division Bench of the Allahabed High Court rejected this contention and upheld the validity of the enactment on the basis of certain previous decisions of different courts.

The quotion of temple entry arose before the Supreme Court in Eri Venkutarsam Royam v. State of Ryages. State of Inyages. In that case Goods Sarasmath Frahmins of a particular village claimed a right to exclude Rindus of a lower social strate from the temple of their denomination. The Hadras Act had provided for the right of "persons belonging to the excluded classes" to enter "ony Hindu

<sup>87.</sup> Handkhasundara Shattar v. E. L. Havndu. AM 1947 FG t., Kalidas Amiharan v. Emperor. AM 1949 Dom 188, and Etata v. Gulah Hingh. AM 1985 All 465.

<sup>88.</sup> AIR 1988 SC 255.

<sup>89.</sup> The Madras Temple Entry Authorisation Act, (Hairas Act 5 of 1947) as exemded by Act 18 of 1949.

temple and effor worship therein in the same manner and to the same extent as Hindus in general. Though the Suprece Court admitted that the to ple in wideh the excluded class claimed admission was a demonstrational temple meant only for Gooda Harasuath Frakrins, It held that the scope of article ES(2)(b) was wide enough to include demonstrational institutions. Venkwarans Aiyar, J., delivering the opinion of the Court declared!

"(F)ublic institutions would mean not merely temples dedicated to the public as a whole but also those founded for the benefit of sections thereof, and denominational temples would be comprised therein."

It may, however, be noted that there is a wital difference between this case and the Jain temple cases referred to above. In this case the temple was generally open to all high casts Hindus whether they belonged to the Gowda Saraswath Brahmin community or not, but in the Jain temple cases the cindmunts did not belong to the Jain community.

Recently the question came up again before the Supreme Court in <u>Shastri Yagnapurushdasis</u> v. <u>Nuldas Shundardas</u> <u>Yatshya</u>, <sup>92</sup> the so called <u>Satsangi</u> case. The Bombay Act<sup>93</sup>

<sup>90.</sup> Sri Yenkataranana Dewaru v. Stata of Hygore, AIR 1958 80 255, 260.

<sup>91.</sup> Ide. at 267.

<sup>99.</sup> ATR 1988 SC 1119.

<sup>93.</sup> The Bombay Hindu Places of Public Worship (Entry Authorisation) Act 1986, (Bombay Act 31 of 1986).

provided for the opening of Hindu places of worship to all sections and classes of Mindus. It was contended by the appellants, who belonged to the Swardnerayon soot, known as the Satsangi coet, that they formed a sect of their own which was entirely separate and distinct from the Hindu community. As such the untouchables or even non-Satsangia goold claim entry into such touples unless they were made Satsangis by initiation. But the Supreme Court rejected the plea and held that the Satsangis were Hindus and they could not exclude the low-coasts Hindus even if they did not become Datsangis by initiation. Gajendragodkar, C.J., who delivered the judgment of the Court, said that the main object of the temple entry logislation was "to establish complete social equality between all sections of the Hindus in the matter of worship ... "94 Dealing with the contention that Satsangis were not Hindus, he traced the history and nature of Hinduism. After referring the authorities, like Monter Williams, 95 Dr. Radha Krishnon, 96 and Max Muller 97 he came to the conclusion that the usual test applied to any

<sup>94.</sup> Shariri Yagnapurushdasii v. Luldas Bhundardas Yaishya. AIR 1986 SC 1119, 1127.

<sup>95.</sup> Monier Williams, Religious Thought and Life in India (1883), Mindwiss, Referred to Ids, at 198-9.

<sup>96.</sup> Radhakrishman, The Hindu Yigw of Life, Indian Philasophy, Vol. 1., Ibid.

<sup>97.</sup> Haz Muller, Siz Systems of Indian Philosophy. Id., at

provided for the opening of Hindu places of worship to all sections and classes of Hindus. It was contended by the appellants, who belonged to the Swaminarayan sect, known as the Satsangi sect, that they formed a sect of their own which was entirely separate and distinct from the Hindu community. As such the untouchables or even non-Satsangis could not claim entry into such temples unless they were made Satsangis by initiation. But the Subreme Court rejected the pies and held that the Satsangis were Hindus and they could not explude the low-caste Hindus even if they were non-Satsangis, Gajendragadkar, C.J., who delivered the judgment of the Court, said that the main object of the temple entry legislation was "to establish complete social equality between all sections of the Hindus in the matter of worship.... Dealing with the contention that Satsangis Were not Hindus, he traced the history and nature of Hinduisme After referring the authorities, like Monier Williams, 98 Dr. Radhakrishnan, 96 and Hax Muller 7 he game to the conclusion that the usual test applied to any

<sup>94.</sup> Shaatri Yagnapurushdasii v. Huldas Hhundardas Vatshya, AIR 1966 SC 1119, 1127.

<sup>95.</sup> Williams, Monier, Religious Thought and Life in India (1985), Hinduian, Referred to inde at 1985.

<sup>96.</sup> Radhakrishnan, Dr., The Hindu View of Life, Indian Philosophy, Vol. I., ibid.

<sup>97.</sup> Max Huller, Six Systems of Indian Philosophy, 1bid, at 1130.

recognised religion was inadequate in dealing with the nature of lindu religion. Normally any recognised religion or religious ared subscribes to a body of set philosophic concepts and theological beliefs. But in his wiow it was doubtful whether this criteria could be applied to the Mindu religion. 98 Realising the difficulties of putting Mindutan within any set of philosophic concept, he quoted with approval its occential features as given by Dal Gangadhar 73.5at

"Acceptance of the Vodes with reverence; recognition of the fact that the reams or ways to calvation are diverse; and realization of the truth that the number of gods to be worshipped is large, that indeed is the distinguishing feature of findure religious."

Tracing the evolution of the Dataengi soot and its main principles, he found that it is principly based on the philosophy of Visishtadvaitavada propounded by Resamijacharya, according to which.

"every individual should follow the main Vedic injunctions of a good, plous and religious life and should attempt to attain salvation by the path of devotion to Lord Krishma." 100

Even the 'Nantra' which is given to a person at the tirs of initiation, persiv says #

"Lord Krishna, thou art my refuge, Lord Krishna, I dedicate myself to thee." 101

<sup>98.</sup> Ide, at 1189.

<sup>99.</sup> Quoted from Tilak, Bal Gangadhar, Gitagahanaya-Idea at 1131.

<sup>100.</sup> Idea at 1134.

<sup>101.</sup> Id., at 1134.

The Chief Justice found that though the Satsangis could be regarded as social reformers, but they were not out of the Hindu fold. Summing up he said \$

"In conclusion, we would like to suphrates that the right to onto: temples which has been vocalisated to the light and by the impurped act in subclance symbolises and rights for, lot it always be remembered that social justice is the puth foundation of the demonstrate way of life ensuring in the provisions of the Indian

In Mor Mort Bhasing ve Shri Redringth Termie Counting, 105 another type of question concerning temple entry areas before the Supreme Court. In that case certain Pandas used to escort pilgrins to Dhri Redringth temple and in return they got some remmeration from the pilgrins when they escorted and helped in 'derehan' and worship. Shri Badringth temple management countities, constituted under a state act, 104 put restrictions on the entry of these Pandas into the temple when accompanied with the pilgrins. The Countities justified it on the ground that it had made adequate erromagement for darsham and worship and therefore the services of Pandas were not necessary. The Countities

108. Ide: at 1138.

103. ATR 1958 BC 245.

104. Shri Badrinath Templa Act, 1930 (U.F. Act 16 of 1939).

also laid down that the donations given to pandas within the procingts of the temple should be appropriated under the Act as a donation to the temple. Mukeries, J., who delivered the todement of the Court, traced the history of the practice of the Pundus associated with most of the temples of pilorinace. In his opinion Parkas had, as a member of the Hindu community, an equal right to enter the temple as any other person of the co-contr had. He could not alaim a right to opter into the seared parts of the temple, eage, the inner senctuary or the 'Hely of Helies' where the detty was installed. The reason for such restriction was, as mentioned in the fudement, that actual service to the deity was performed by the shebait or by a person specially designated for the purpose, and that the Hindus in general were not allowed to enter into that part. Similarly the Pandas could not be allowed to have any preforwarial treatment. But in the part of the temple where the Hindu public was allowed to enter and to have darshan of the deity, the entry of the Pandas could also not be restricted. Whether they went alone for darshan and Worship, or they escorted the pilories to the temple for darshan and worship. Hukeries, J., declared !

> "As the Penda as well as his elient are both Hindu worldppers, there can be nothing wrong in the one's accompanying the other inside the Temple.... In law,

it makes no difference whether one performs the act of worship himself or is added or guided by another in the performance of them. #105

The Court disc hold that a denotion which a Panda received whother incide or outside of the tacque was a kind of private donation and could not belong to the tacque merely because such a denotion was made within the tacque procincts.

The aforesaid discussion slows that the persons

belonging to a particular religion, whether untouchables or not have been given the sere rights as are enjoyed by others in respect of temple entry. In this respect there cannot be any discrimination against any individual on the ground that one is a caste Windu and the other is not. 100 But if there is any convention in any temple that the set of actual worship of the deity, as different from its dursham, is to be performed only by designated

<sup>105.</sup> Her Hari Chaniri v. Chri Bairingth Tornic Cornition, Ark 1958 SC 245, 280.

<sup>106.</sup> Hare Calanter, Temple Entry and the Untonchebility (offence) Act, 1056, 6 Jill 105 (1964).

pricets, they can alone so near the doity to the exclusion of others whether of high casts or of low casts.

107. Har Hart Shorter v. Shri Bedrinath Rombe Compities, Am 1982 SC 845, Store of Regula v. Yenkitssuga Frahm, Am 1961 Yer 55.

### Chapter VIII

# Practice of Religion

The practice of religion is the external manifestation of religious belief. It seems that article as grants as much freedom to religious practice as it does to relicione baliof and profession. In some pariter seems some of the state courts in India compassed the view that state protects religious belief but not religious practices. In The State of Bombay v. Harama Appa Hull. Charles C.J., had anid that "a sharp distinction must be drawn between religious faith and belief and religious practices. What the state protects to religious faith and bolicfen? In the view of the Court if religious practices run counter to public order or to a nolicy of social welfare upon which the state has embarked, then the religious practices must give way to the good of the people of the state as a whole. This view was actually based on the authority of the American case. Semuel D. Davis v. H.C. Beason. 3 In Maragu Appa case the Court gold that though the freedom to believe was chactute, the freedom to conficet the ballef by evert acts was not son

ATR 1952 Fom 84. 4.

Idea at 86e 2.

<sup>710</sup> 135 US 333 (1890).

The State of Hombay v. Haragu Appa Molli. Aud 1982 4.

The question of the freedem of religious practice was alaborately discussed by the Supreme Court in Commissioner Hindu Pelicious Endowments, Hadras v. Sri Lokelmindra Tirtha Sugmier of Sri Shirm Butt. 8 In this case the Supreme Court held wold a provision of the Madras Hindu Deligious and Charitable Endomments Act. 1981. empowering the Corriscioner of Endoument and his subordinates to enter religious institutions and places of worship. The question arose whether the Act constituted an interference with the management of religious institutions and with the rites and earemonies, and religious practices. Though the case was directly concorned with the rights of the head of a religious institution under article 26(b) as to the management of the affairs of religious denomination in matters of religion, it was suggested that the practice of religion in article 25(1) and matters of religion in article 20(b) have the same scope. Mukerjea, J., delivering the upanimous opinion of the Court, observed that the Constitution gave protection not only to religious belief but also

<sup>8.</sup> ATR 1954 SC 282.

 <sup>&</sup>quot;Subject to public order, norality and houlth, every religious denomination or any section thereof chall have the right \*\* to manage its own affairs in matters of religion, \*\*\*" Article 20(b), Constitution of India\*

to religious practices. According to him :

"The guarante under our Constitution not only protects the freeder of relitious epinion but it protects also ests done in pursuance of a religion and this is node clear by the use of the expression "practice of religion" in Art. 25."

He cited, in his support, the views of Lether, C.J., of the Righ Court of Australia to the effect that the religious Treedom protects not only the liberty of epinion but also acts done in pursuance thereof. Inkerion, J., quoted with

approval the following passage from the judgment of Latham,

"it is sometimes surgested in discussions on the subquet of fracion of religion that, though the dufil
Dovernment should not interfere with religious spiriting
which are done in pursuance of religious belief without
infringing the principles of freedom of religion. It
suppears to me to be difficult to maintent this distinction as relevant to the interpretation of selfer. The
for religion, and thorselves it is intended to protect
from the operation of any commonwealth lows acts which
mea done in the exercise of religions. The the section
pose for beyond protecting liberty of options. It

Uhile dofining the term 'religion' Bukerjes, J., rejecting

The Corronwealth of Australia Constitution Act 1900 (63 and 84 Victor: 12 5:116).

Corriestoner Hindu Religious Endowmente, Modres v. Sri Lakehrindre Hirthe Eveniur of Eri Shirur Hutt, AM 1954 50 882, 200.

<sup>8.</sup> The Australian Constitution says :
 "The Commonwealth shall not cake any last for establishing any religion, or for imposing any religions observance, or for prohibiting the free carries of a constitution of the commonwealth of the commonwealth of the Commonwealth of the Commonwealth.

as improving and inadequate the definition given in Engage Debaut v. He's leagen 10 held that the term religion had its basis not only in a system of bolisf but also in the "ratuals and elsewances, corecomies and redge of vorching which (are) regarded as integral parts of religious. \*11 He stated that the religious freeden in article 28 included not only the freeden "to entertain such religious bolisf, as may be approved of by his judgment and conscience, but also to eathlift his belief in much nutrical as he thinks proper.\* 18

In a subsequent case While interpreting article 28

Adalutes Company of Johopoh's Witnesses v. The Companyanth, of Cli 116, 127(1943). "moted in Commentary Indu Holicious Endopenies, Hedras v. Eri Lukehnindra Lirib Eurica of Eri Diarur Inte, All 1954 US 292, 200.

 <sup>133</sup> U. 333 (1990). The definition given therein is discussed at p=130 mmrs. Criticising that definition he observed for the Court;

We do not the Court to be shown definition can be we do not take that the shown definition can be made on the court of the

Commissioner Hindu Belictons Endoments, Hedras v. Sri Inteleminara Tirths Despier of Sri Chirur Hutt, AIR 1984 95 282, 880.

Complesioner Hindu Religious Endousants, Heirage v. Sri Lekebudners little Swanier of Sri Swirm Huit, AIR 1984 SC 882, 200.

<sup>12.</sup> Id., at 289 (Emphasis added).

<sup>13.</sup> Ratilal v. State of Bombay, ATH 1984 SC 388.

Hukeries. Jee reled that the right to religious freedom extended only to "such overt gets as are enjoined or sametioned" 14 by one's our religion. While in Shirur Butt case 18 the Court hold that a nerson had a right to subdidt his balisf in such outward acts was he thinks property in Eatilel case, it hold that such an overt act should be one which was enfoined or conclined by his religion. In another subsequent case. Mohem ad Hentf improshi v. State of Bibsr. 17 the Supreme Court qualified the right in another direction. In this case the impured statute had prohibited the alunchter of costs. In his indepent. Das. C.J., observed that the Court had first to be satisfied whether the claim that the sacrifice of a cow was "enjoined or sanctioned" 18 by Islam was well founded. On the facts he held that the practice was not "on obligatory overt act for a Mussalman to exhibit his religious belief."19 He did not, however, enter into the issue raised by the appeliants that though the overt act was not enjoined still it

19. Idea at 740.

<sup>14.</sup> Id, at soi. The full text runs as follows: I with this Article Things sudgest to the restrictions which this Article imposes, every person has a fundamental right under our Constitution not rescall to entertain such religious belief as ray be approved of by life judgment or consciouse but to exhibit his build and ideas in authorist and are engineer or sourcioused by the religious of the religious tip with the religious of the religious tip with the religious tip of the religious t

<sup>16.</sup> Cognissioner Hindu Pelicious Endougnits, Fullras v. Sri Julian Hindura Zirthe Bestion of Bri Pelirus July, AM 1904 50 288

<sup>16.</sup> Ratilal Fanachand Gordhi v. Digte of Doglay, 'Ill 1984

<sup>17.</sup> AIR 1988 %C 731. This case is dealt at some length at pp. 232 etc ect. super and pp. 363-77 inite.
18. Mas, at 759. haphasis anded.

was "containly concioused by their roll-thons," On It could be, therefore, concluded that the requirement that an overt act should be enjethed "or" namericaned, was node stricter in the sense that not only should the practice be sameticaned but it must also be obligatory. It was argued that in place of core-clauminer, finaline could alsoughter conclete on the occasion or rube gifts in charity as a substitute. Since an alternative was available the Court estand upon it to declare that sloughtering of cours was not obligatory. Wast year the Court clarified the position by holding that the religious freedom is guaranteed to "gagagitad religious practices," of

Two years later, the Cuprons Court again modified its opinions. In human Countine, Aliquer v. Eyed Hugain Ali, <sup>22</sup> the Durgoh Khawaja Sahab Act<sup>25</sup> was challenged on the round that it violated article 95 of the Constitution. In that case the Court hold that a practice of religion should be not only essential but an integral part of religion. The Court was of the opinion that unless that additional caution was taken it was possible that secular practices might find place in it owing to some superstitious beliefs prevailing in

<sup>20.</sup> Ibid.

<sup>21.</sup> Sardar Sarun Sinch v. State of Punjab, AIR 1989 SC 860, 865. Emphasis added.

<sup>28.</sup> AIR 1961 BC 1402.

<sup>23.</sup> Act 36 of 1955.

#### a religion. The Court word t

"(Z)hat in order that the procisions in question should be treated as a part of religion they must be regarded parts of the constant of the co

In Cilianat Out Control of the control of Beleathen, 28 the Supreme Court reterroted its contier judgment and laid down that religious freedom was guaranteed only in respect of those practices which were "an integral part of the religious." 28

Thus we find that the judicial opinion has moved from the view that the promises instead of simply being "enjoined or sanctioned" and the "an integral part of religion. \*20 This leads to another question. But are we to decide whether a particular practice is an essential or an integral part of religion or not? Further if the natter is challenged, whether the courts should rely on the religious authority or

<sup>24.</sup> Durach Countities, Ainer v. Syed Hungain All, AIR 1961 SC 1402, 1415. (Emphasis supplied).

<sup>25.</sup> ATR 1963 SC 1638.

<sup>26.</sup> Ide. at 1660.

<sup>27.</sup> Correctioner Hindu Helicitous Endousente, indras v. Eri Leishrindra Tirths Swander of Eri Shirur Lutt, AM 1904 SC 202, 200, Batilal Penochind Scardid v. Etato of Loubay, AM 1994 SC 358, 301.

<sup>28.</sup> Durrah Corrittes, Ainor v. Evad Hanada Aid, Aff. 1001 SC 7602, 1618 Tilianat But normaliali Habarai v. Etata of Eadathan, All 1603 SC 1682, 1600.

dockde theselves? In ite earlier decision the Surress Court took the view that it was not an essential part of his religion. Later cases indicate that it is for the law courts to decide the controversy. In Surur Buth case, Butharies, I., was of the opinion that the question whether a particular practice was an essential part of religious sect concerned. He had eaid !

"White constitutes the escential part of a religion is principly to be ascertained with reference to the doctrines of that religion itself. If the tength of any religious god of the library properties the religious part of the library properties are timed to perform the period of the year of the day, that periodical corecomies should be performed in certain way at certain periods of the year or that these should be daily resided of sacred toxic or collations to the sacred iray all these are religious practices of the religious practices of the religious practices of religious thin the meaning of art. 20(b)."

But by 1965, the Court rouched the conclusion that only those practices were protected under religious freedon which were integral part of religion. The test is whether the particular consumity regards it as semething escentials. If, however, there is a controversy on this meter, the

<sup>29.</sup> Commissioner Hindu Belicious Endoments, Hodons, v. Bri Lonsheimara Little Legalar of Bri Hairur Hott, All 1955 82 828, 200. Emphasis added.

proper force to tendre in the court. In <u>Citioust First</u>

County Will be and to History Lightering Cojentrapolitary

Jos Collegator the extension of a missest and a

The secretary of the design is not be declared by the collection of the collection of the following the secretary of the secr

this quecean of the bullen agrees Court has been a tituled. If there is no doubt that the relimines freedom and not be not at a court in the relimines of the same of the court in the contention of a present she claims before the court that a certain pression is of a cost case characters "called many after all, a rather of first and at its not only distinct but constituted but constitute in the court in the constitute of the court in the court

<sup>30.</sup> Talimont Cost lower walks school we Rints of Intention, ART 1005, 1600, 1600-1 inchings any intention of the Rints of the Cost of t

<sup>51. 100</sup> Or course on onte by advancement on interest interest interest interest in interest in interest in interest in interest in interest in the one of distinct through different sections of a domination, it is not not that all the predictor claimed by raining records on mail their predictor claimed by raining records of the track of distinct that one records of the records of the claim the latest that of the records of the records of the records of the records of the records.

by a person. 38 If a certain practice has core into bains and that practice is observed by a section of the community, it should as far as magalific be unbold unless 1t runs counter to oublic order and norality etc. As interpreted by the courts article 29(1) gives protection to apportions thick are interval parts of a religion but such practices are subject to overriding precess of the state. Sub-closes (a) sowns any law regulating or restricting any economic, political or other secular activity associuled with religious practices. This does not contemplate state regulation of religious practices which are protected unless they affect morality, public order or boulth, but of activities of an economic, comercial or political character. when associated with religious practices. Though the belief in religion appears also to be within the sweep of these restrictions, but the nauters of 'elief and conscionce are not by their nature susceptible to any effective control. But if a paymon runifosts his faith it muy become sometimes necessary to regulate or restrict it.

SUDER De 130.

Moreover, clause (2) empowering the state to make laws to regulate and restrict the economic, financial, political or other secular activities which may be associated with religious practices gives wide powers to the state. All religious practices can be brought within one or other secular activity and thus be brought within the controlling power of the state. According to Harry E. Orowes is

"Regarding Article 25, what part of religious prestice could not reasonably fall under the control of the heads of public order, morality, health, economic, financial political or "other social"? Could not the state forbid religious parades under public order, plural martages under norality, piercing the body or fire-walking under health, offering food to an idea or supporting priests under commonlo, building temples under financial urging members to vote, not vote or ignore the flag under political rubriat" 33

The clause further saves laws providing for social welfare and reform or throwing open of public Hindu religious institutions to all classes of Hindus. There are a large number of persons belonging to backward classes and Scheduled castes. The system of polygamy, child marriage, infanticide, human and animal sacrifices, offering of young woman to tamples as degadaging and many other customs and usages existed in the society in the name of religion. A large number of Hindus

<sup>35.</sup> Groves, Herry E., Religious Fraedom, 4 JILI 191, 198

were deemed to be untouchables by their own co-religionists <sup>34</sup>
as a result of which they were not only disallowed common
social contact with them, but they were also not allowed
to enter temples and other roligious places. All religious
observances in the temple were open only to caste Hindus.
In order to bring such untouchables to the level of their
co-religionists the state is authorized to make laws to
give effect to enforce the principles laid down in the
Constitution.

In the United States the position is slightly different. The American Constitution has not only recognised the freedom to exercise religion but has also prohibited the state from establishing any religion. This has brought about a separation between the state and the church. As a sequel to this, the state does not, as a general rule, interfere with religious practices for the purposes for which the state in India is authorised to interfere in exercise of the powers guaranteed to it by article 20(2). In the United States, however, the state ean control religious practices

<sup>54.</sup> Only the other day, Jagadguru Shankarasharya af towardhan Peeth, Purt, aliesedly basing his view on Right Descens, said that the Hindu religion to the Company of the Company burth as untouchables. Northern India Petrikas aurtl 3, 1998, Dec.

in the interest of public order, novelity and health as it can be done in India under setting 25(1). It does not, however, control such practices to protest other fundamental rights as is permissible under the Indian Constitution. For example, in the United States if there is a conflict between the property mights and the religious mights, the latter is usually preferred over the former 50 while in India, the former is given preference under the clear provision of article 26(1) which has subjected religious freedom to all other provisions of the third part of the Constitution.

<sup>35.</sup> See, G.C., Grace Harsh v. State of Alabama, 325 US 504 (1940), Intra p. 359.

#### Chapter IX

### Proposation of Religion

The right to propagate religion is the right to convey one's ideas and boliefs on religion to others so that if they so choose they may accept them for their own good. As propagation aims at converting others to one's own point of view, the person propagating would highlight the good points of his own religion and underrate those of other rollicions. It is also natural that those whose religion is so denounced might feel deeply hurt. This gives rise to bitterness and ill-feeling, and sometimes leads one to commit acts of violence leading to disturbance of public peace. In such circumstances the government has to be vigilant and if necessary to curb the right of the citizen to propacate his relicious convictions. Though the constitutional quarantee of all forms of rollatous freedom is subject to public order. it is in the case of propagation that the state has to intorvens most in order to codetain les and order.

Obviously the right does not justify a person to coorce another to charge his religion. It merely gives him the right to communicate his views and ideas to others leaving them to accept them or not. Religious freedom implies that if one wants to follow a particular religion he should not to interfered with in his chice. It would be wrong, however, to exploit a percents communic distress or to use ushes in Thomer or concreten to communic distress or to use ushes in Thomer or concreten to communication. Becauty when it was alloged in Indian Particions that the Ciristian foreign instances "were exploiting the absence of the famine affected people in Bibbar and effected hundreds of conversions to Ciristianty" during their help state for home Affeire, that state the finate for home Affeire, that state for home Affeire, that state of conversion, yet be closed his helplessment in the ratter as no oxidence was forthcoming that compulsion was recorded to. He said that since the Constitution guarantees freeded to propagate one's religion, the interference of the government would not be justified unless it was shown that force or unless pressure was used.

It may be noted that the freedom to 'propagate' has not been specifically mentioned in any of the Constitutions

<sup>1.</sup> Hews item published under the heading "Migricografias gradiciting Bibur Exemples", Northern India Fatrifica, June 59, 1967: Joseph Leisenauxy Inther Vincent Perror was asside to leave the country as there were complainted against him that he was clinding the poor and inducing the poor continuous content of the complaint of the complaint of the complaint of the content of t

of the world except our own. 2 Even the Constitution of the Irish Free State<sup>5</sup> does not epecifically provide for religious propagation. When the cloume relating to religious freedom was taken up for consideration by the India Constituent Assembly, some members opposed the inclusion of the right of propagation as being obnoxious. They were

2. Pyles, India's Countitution (1969, sale Publishing House, Scholy, 13 s. Opposing the inclusion of the word "propagate", Shri Lokansh Misra said in the Constituent Assembly "Indeed in no constitution of the world right to propagate religion is a fundamental rights" Constituent Assembly Debnies, VII, 928, 884.

3. It may be noted that article 28 of the Indian Constitution is modelled on the heats of the Constitution of the Tries Pres State. See Commissions Highly Relations Schoomsents, Medray vs. Brit Leksbrufers Inthus Evandar of Sri Shinus Buth. AIR 1984 80 385, 280, gunup p.868 fm. 100. Of the original draft prepared by 5.8% Numeri with article 44 of the Constitution of the Irish Pres State. The original draft was !

"All Citisens are equally entitled to freedom of conscience and to the right freely to profess and practise religion in a manner compatible with public order, morality or health i

"Provided that the economic, financial or political activities associated with religious worship shall not be desmed to be included in the right to profess or practise religious"

Rao, Shiva B., The Francis of India's Constitution Select Dogwents (1967, Indian Institute of Public Administration, New Delhi), II, 76. Art. 44(2) of the Constitution of Ireland (1937) says

"(1) Freedom of conscience and the free profession and practice of religion are, subject to public order and morality, guaranteed to every citizen.

(2) The State guarantees not to endow any religion.
(5) The State shall not impose any disabilities or make any discrimination on the ground of religious profession, belief or status.

of the opinion that this freeden would help the Christian intestemarks to convert indus and others to tiedr fulthese Others took a different view. Predit teleskulmats distraptor example, end that religion being the foundation of society in India, the country would lose all her spiritual values and horitons if the right to precise and propagate religion was not recognised as a fundamental right. Referring to the spiritual huritons of India and advocating for the inclusion of the propagation clause, he said i

"The great found Vivoimmanda used to may that Inlia is respected and reverse did lover the sound because of her rich spiritual heritages... If we are to educate the world, if we are to recove the doubte and misconceptions and the conception of th

<sup>4.</sup> CahaD., VII, pp. 818-31.

<sup>5.</sup> It is worth nothing that in Hapal "no person (is) entitled to convert another person from one rediction to another." Article 14, Constitution of Hopal (1962). Correnting upon a strikler provision of 1968 Constitution a correction says:
\*The role of the rispiconsis in almost all the Articon

and action countries had been at being vonneumed of engagement of the properties of the properties of with regards to of solinary certification facilities the beauting of stationary certification facilities on an originated socia-se

Marendra Goyal, The King and Hin Constitution (1989, Mepal Frading Corp., New Dolhi).

<sup>6.</sup> Id., at 832-33.

Some members belonging to the minority community were also very keen on its inclusion in the Constitution. Some persons were of the view that even if the right to expansive religion was not appealing mentioned in article 25, the freedom of expression purameted under article 19 would be sufficient guarantee for the propagation of religion. For example, Shri K. '. Immely visualised this foct, when he said !

"Even 12 tim word (propagate) were not there, I as sure under the freedow of speech widch the Constitution "parentees it will be open to any religious community to persuade other people to join their faith."

However, the right of propagation has been specifically mantioned in the Constitution as a matter of abundant precaution.

It may be noted that article 85 guarantees the right of propagation to "all persons" but does not specifically montion demonstrations. Also article 86 which guarantees relicious freedom to demonstrations does not mention the right to propagate religion. The Cuprens Court in Commissioner Windu Helicious Endoments, Hedrage vs Sri Lebebuldra firths Cupring of Erk Mitury Hett, "while interpreting the words "all persons" in article 85, noted that the heads of the religious institutions had liberty to propagate their tenets

<sup>7.</sup> C.D.A., VII. D. 837.

<sup>8.</sup> Alladi. Constitution and hundarental Sichte. 45.

G. ATR 1984 SC 282.

and decirines as by nature of things the institutions could act only through human agencies. In the words of the Courts

"Institutions, as such cannot provide or propagate religion; it can be done only by individual persons and whather those persons propagate their personal views or the tensis for which the lastitution stands is really invatrial for purposes of Art. 25.0.10

One of the questions that arose in the case concerned the right of Mathadhiputi to propagate the tenets of the institution. Universely, \$\textit{J\_{\textit{q}}}\$, specifing for the Court reasoned that though the Mathadhiputi was not a corporation sole but by virtue of his being the had of a spiritual fraternity, be could not as a religious bend of the institution. He had under article \$5 a right to practise and propagate the religious tenets of the institution. He might propagate his own personal views or those of the institution to which he belonged. In [adjal Payachurd Sagahi v. State of Empay 1 also the Court observed that the right of propagation night be used by a person both in his individual capacity and on behalf of an institution. 12

There are various ways of properating religion and and may give rise to special problems. The various methods of propagation and the problems involved in each case will now be discussed separately.

<sup>10.</sup> Ibid. at 239.

<sup>11.</sup> Ratilel Ponenhand Condid v. State of Rominy, ATR 1934

<sup>12.</sup> Ide, at 391.

#### A. Propagation Shrough Distribution of Religious Literatures

The distribution of pamphiots and other literature creates diverse problems. Such distribution may be free of cost or a cault cream may be charged for it. In the former case, it is comonly soon that most of the distributed handbills are through such on the manicipal structs soon after they are distributed; sometimes after they have been read and more often even without being read. In case the literature is being sold, the question of taxation arises. Should religious literature be taxed like other books and journals? Should little children be used to distribute and sail religious literature? Should the prohibition of sale on weekly holidous apply to such a distribution? Such questions have arisen in America and have given rise to some controversy as discussed below !

#### (1) Free Distribution of Religious Literature.

It is the duty of the municipal authorities to keep the streets within their control clean and tidy. In order to achieve this some municipalities in the United Ciates have prohibited distribution of handbills without a permit. For example, in Alma Logali v. City of Eriffin, 13 the impured ordinance required the obtaining of a permit to distribute

<sup>15. 503</sup> DS 444.

peopledes. For the issuance of such a penalt no specific standards were laid down. The United States Supress Court held that unless the refusal was based upon "the maintenance of public order or as involving discolorly conduct, the molestation of the inhibitants, or the misuse or litering of the streets." It he ordinance could not be upheld. In several other subsequent cases, 15 the Court took the sense view. In Hanna v. Separates for Industrial Separation Separates in the Police State of a cortain twon, under the authority given by an ordinance, refused to pevalt the appellants from holding meetings at a cortain public place and distributing people lets. The United States Supreme Court struck down the ordinance and held.

"the right peaceably to assemble and to discuss... and to communicate... Whether orally or in writing, is a privilege inherent in citizonahlp of the United States which the (Fourteenth) Assaigent protects." [6]

In another once, Clara Reproduct v. State (Non of Irrinates) a certain cundepql ordinance probblished the distribution of handmills and circulars in public streets even to those who were willing to receive them. The idea behind this problettion was to prevent the liftering of streets with hits of

<sup>14.</sup> Ide. at 451.

<sup>16.</sup> Frank Hanne v. Cornittee for Industrial Cornelization, 307 US 496 (1999), Clara Holmadier v. Maindictin of Invincton), 308 US 147 (1989) and Mars. Mile Indian v. Unit of Sepan, 318 US 413 (1945).

<sup>16.</sup> Harma v. Com. Ittog for Industrial Organization, 307 ES 496, 812 (1929), per judgment of, Raberts, J.

<sup>17. 308</sup> US 147 (1939).

paper by persons who after receiving than throw than away. The Supreme Court of the United States hold that the constitutional right of freedom of speech and of the press included the freedom to distribute bondbills in order to communicate one's ideas to others. The Court observed that the city had a nover to prevent street littering. It could penalise those the actually three papers on the streets, but not those the merely distributed the hundbills in order to convey their views to others 18 unless there was "a clear and present danger" to the public order. 19 lirs. Ella Janison v. Stata of Texas reitorcted the less loid down in earlier caces. It held that a municipal ordinance Which forbade distribution of handbills on city streets violated the freedom of the press and also violated the constitutional guarantee of religious freedom if the handbills contained an invitation to participate in a religious activity. The Court further held that the municipality could probablt the use of streets for the distribution of purely comparedal leaflets, even though such leaflets might have "a civic appoal, or a moral platitude" amended but they could not "probabit the distribution of handbills in the pursuit of a clearly religious activity."81

<sup>18.</sup> Ide, at 162-3.

<sup>19.</sup> Charles T. Johnnok v. Hrdtod States of Avgrice, 240 US

<sup>20. 318 03 418 (1943).</sup> 

<sup>21.</sup> Idea at 417.

In India plan in an fur on the distribution of religious literature is concerned, the rule is ore or less the same as in the United States. Though unlike American Constitution which guarantees the right to a free prass. 22 our Constitution does not succifically mention this freedom, but the courts have in several cases held that the freedom of speech and expression in article 19(1) (a) of the Constitution includes the liberty of the press. 23 This freedom includes the publication and distribution of pumphlets and other literature, whether they are distributed free of charge or for a nominal price. Though there is no direct case on the distribution of religious literature, it is submitted that since the freedom of propagation of relicion has been specifically guaranteed in our Constitution, the cases on the freedom of press are equality, and purhaps with more force applicable to the freedom of distributing religious literature. Such cases are triefly given below.

In Ropesh Theorem v. The State of Hedres, 24 the state of Sladras had beaucd "the entry into or the circulation, sale or distribution in the state of Makras or any part

24. AIR 1950 SC 124.

<sup>22.</sup> First Amendment to the U.S. Constitution.

<sup>25.</sup> Shart Process (L) Ret. v. Indon of India, All 1980 50 15. Shart Process (L) Ret. v. Indon of India, All 1980 50 15. Shart Process v. Process of Process, All 1987 16. Shart Process v. Process of Politics, All 1985 16. Shart Process v. Process of Politics, All 1985 16. Shart Process v. Process of Politics, All 1985 16. Shart Process v. Process of Politics, All 1985 16. Shart Process v. Process of Politics, All 1985 16. Shart Process v. Process of Politics, All 1985 16. Shart Process v. Process of Politics, All 1985 16. Shart Process v. Process

thereof of the newspaper entitled "Green Reads" on English Weekly published at Rechays" <sup>20</sup> the Suprace Court Geolared such a ben invalid in so for as the restriction was not directed solely equinet the undermining of the security of the state. In a later case, Rekal Empre (1) Ltd. v. Union of India, <sup>20</sup> the question was valed in a different names. In this case the Union Government, acting under the Hewspaper (Price and Pape) Act, 1056, <sup>27</sup> luid form rules for fixing the price of a newspaper in accordance with the number of pages comprised therein. The idea was to prevent unfair competition and memopoly in hig newspapers. Dut the Suprema Court declared that both the Act and the Order were obvexious to the freedom of speech and expressions.

It may, however, to noted that reasonable restrictions can be placed "in the interests of the coveraignty and integrity of India, the security of the State, friendly relations with foreign States, public order, december or norality, or in relation to contempt of court, defauntion

<sup>25.</sup> She order was passed under the authority of the Hadras Haintenance of rubin order hat 1949 (Roda hat 25 of 1949), which had authorized the state to nike such orders in the interest of the security of the state. Ids. pp. 186-7;

<sup>26.</sup> ATR 1962 DC 305.

<sup>27.</sup> Act 45 of 1956.

or incite ent to an offeneau 29 Because of those limits even free distribution of roll done literature can be banned if it is in the interest of public order or any other purpose enumerated in clause (2) of article 19. So section 298A of the Indian Fenal Code . unishes deliberate and malicious acts intended to outrue the religious feelings of any class of paysons. If the distribution of religious literature to seing unde fust to entrare the religious fuelings of any other section of the community, the same may be punishable under the said section. An unsuccessful attempt was made in Royal La Modd v. State of Bitar Predesh29 to get the section declared void under article 19(1)(a). The potitioner, who was the editor, printer and publisher of a conthly managine, "Gaurakshak", devoted to cov protection, published an article containing comments which the Court found tieve made with the delthorate and malicious intention of outracing the religious feelings of Huslims. He was accordingly sentenced to imprisonment and fined under section 295A of the Trylian Penal Code. He patitioned the Supreme Court challenging the validity of the section itself under article 19(1)(a). But the Court rejected his contention and held that as clause (2) of article 19 authorized

<sup>28.</sup> Article 19(2), Constitution of Tudia,

<sup>29.</sup> Lendi Lol Codi v. Etata of Htior Prodoch, AND 1957

imposition of restrictions win the interest of and not only "for the maintenance of public order, the language was wide enough to cover section 1984 of the Indian Found Codelectoring to an earlier Futha case, 30 the Court caid !

"Te will be noticed that the Lucrays scaleyed in the control closes (which story, as a conded ty Constitution (First Assemblers) let, 1881 is "in the interests of" and not five the windrame of." a see of "or the windrame of." a congo "us pointed out in lebt Seron v. "Into of Thars"... the compression "in the interest of "winds the critic of the control of the cont

In a subsequent case, the Suprese Court explained this point as follows :

Whe do not understand the observations of the Chief Justice in Lunii Lai lood we light an little Explain 35 to seen that any regards or ingestill connection between the impured act and public order would be sufficient to marked its walkidity. The incured Chief Justice was really making a distinction between the walking appreciately which sid not convenely state the said purpose but look it to be implied threaften, and between an act that directly pulmetal-mad public order and that instructly brown to the same would. The fact that instruction the act was the said purpose the look in the said was a second to be restricted to act and the public order sought to be mattered by the act when the call purpose whether the cast and the public order sought to be mattered that on it has clause, passely, that the restriction shall be reasonable, turning about the same results.

Thus been hold that in order to be recognized,

<sup>50.</sup> Debt Soren v. The State, ATS 1954 Pat 234.

<sup>31.</sup> ATR 1994 Pat 284.

<sup>32.</sup> Conii Lol Hodi v. Stata of Htjor Pradoch, All 1987 SC 620, 622.

<sup>33.</sup> AE: 1967 SC 620, 622, 114d.

not go in oxeces of that object. The restriction mude in the interests of "white order" and the have reasonable relation to the object to be oblived, i.e., the public order. If the restriction has so proving relationship to the achieve and of public order, it cannot be said that the restriction is a reasonable execution within the noming of the cand disasses, as

In Benti Led Lodd v. State of Hiter Produce 55 the Court also referred to the fact that the guarantee of relicious freedom in the Constitution was node subject to public oxior. Therefore "restrictions may be imposed on the rights guaranteed by them (articles 25 and 26) in the Interests of public order."

[Novoyor, the Court and 8]

Me. 2884 does not pendine my and every act of insult to ... the rollinous beliefs of a class of citizens but it pendines only those acts of insult ... which are perpetrated with the deliberate and californes in the relation of outraging the religious feelings of that class. Insult to religion offered unwittingly or excelsely or without any deliberate or calicious intention to cutrage the religious feelings of that class do not conswitch in the spectron. It only pumishes the aggregated form of insult to rolligious...\*57

The Court concluded that an aggravated form of insult to rall; four feelings was bound to disrupt the public order. A statute which penalises such activities was within the protection of clause (2) of article 19.

<sup>34.</sup> The Superintendent, Central Frience, Fatelmark v. Dr. Ram Marchar Lobia, AR 1960 SC 653, 659.

<sup>55.</sup> Bonti Lel Hodi v. State of Heter Pradosh, AND 1987 SC 680.

<sup>36.</sup> Id., at 622.

<sup>37.</sup> Id., at 693.

To sun up, the position is that freedom of press is guaranteed both in India and the United States. This includes the right to distribute religious literature whether free of cost or not. While in the United States such a freedom can be curtailed only if there is a "clear and present dunger". in India the area within which restrictions can be imposed is wider. As held in Bunti La Hold v. State of Htter Predesh 38 orticle 19(2) authorises the imposition of restrictions not only for proximate danger but also for a remote dunger. The words "in the interest of public or or have been held to be wide enough to cover restrictions which are imposed in the interest of public order that her there is an immediate and clear denser to public order or not. 39 There should, hovever, be un intlante connection between the restrictions placed and the public order sought to be maintained by the Act. 40

#### (ii) Taxation on the Sale of Peligious Literature.

As already discusped, in the United States a tax on the sale of religious literature is unconstitutional. 41 Even

<sup>38.</sup> ATR 1957 SC 620.

See also Babulal Purote v. The State of Mohoroshira, AUR 1961 SC 886, supra pp. 242-4, in which section 144 Gr. P.C. was upheld.

<sup>40.</sup> See The Superintendent, Central Prison, Patchwarh v. Dr. Ron Uncher Londs, and 1960 SC 633.

<sup>41.</sup> See Robert Hundrek v. Companies th of Pennaylvanie, 319 US 106 (1943), supra pp. 46-9:

if such a tax is non-discriminatory, it is invalid. In
Leater Polisti v. Town of Researchic fouth Caroline, <sup>42</sup> the
imposition of a first tux on book events who made their
livelihood by colling religious books use declared unconstitutional. In this case a license tax was imposed on all
percens enraged in the hadness of book-selling. The appeliant who was a Jehrych's Vitness carned his livelihood
exclusively by religious literature. He had no other
source of income. Douglas, 3., held in clear terms that no
tax could be imposed on the sale of religious literature. In
the course of the fudicent he observed.

"The exaction of a tax as a condition to the exercise of the great liberius guaranteed by the Circh Amendment is as obmoxicus as the imposition of a conserside or a previous restraint."43

He put it even more strongly when he recalled one of his earlier judgments :

"The power to tax the omercise of a privilege is the power to control or suppress its enjoyment,"  $^{64}$ 

In man, in the United States, texation is not permissible upon the subs of realitious literature even though it brings profit and such profit is exclusively appropriated by an individual on his own account, unconnected with any realitious institution. In India the law is different. The

<sup>42. 321</sup> US 873 (1944).

<sup>43.</sup> Ide. at 577.

<sup>44.</sup> Ibid. Quoted from Robert Hurdook v. Communicalth of Pennsylvania, 319 US 105, 112 (1943).

taxing power of the state to tax the sale of goods 40 can, it appears, cover the sale of religious literature. It is submitted that there is nothing in articles 25 and 26 prohibiting the state from taxing religious literature.

## (iii) Sale of Pelicious Literature by Children.

This point was directly raised in Aserica in Sarah Erince v. Screensealth of Parametusetts. The question that area in that case who whether it would be an infringement of religious freedom if children below a particular age, who were prohibited from celling periodicats on streets, were also restrained from celling periodicate on streets, were also restrained from celling religious literature? In that case state of Hassochassette had prohibited children from celling books and other trade articles. The one of the state Supremo Court amswered in the negative and lead that the statute was valid. Butledge, J., who delivered the majority opinion traced the police power of the state to regulate the exercise of religious freedom.

<sup>45</sup>s. Them 92, List of Gebodule VII of the Constitution unthorized the Control Government to tax on the sale or purchase of news papers and advertisements published therein, and under them 94, List 2, the state powermment is supowered to tax on the sale or purchase of other goods.

<sup>46, 321</sup> US 158 (1943).

<sup>47. &</sup>quot;No boy under twalve and no girl under definition shall space or offer for sais any prospectors, magnatume, periodicals or any other articles of convolvables of any description, or searches the trade of box-lived or section of the said of

He said that the authority of the state over the activities of children was more extensive than over like actions of children was more extensive than over like actions a dults. A state was under a duty to see the health and well-rounded growth of children. It had to saws the children from "the crippling effects of child employment, more especially in public placess" <sup>64</sup> The children were subject to contional excite each, and psychological and physical injury. Butledge, J., noted:

"Parents may be free to become martyrs themsolves. But it does not follow they are free, in identical circumstances to cake martyrs of their children before they have recomed the are of full and legal discretion-en-49

If the state had chosen to prohibit children of certain age groups, there was nothing invalid in it. Surphy, 7., in his dissent opined that in the exercise of the right of relicious freedom a child no less than an abult be not restricted except than there is a "grave, i...diate, (and) substantial" 50 danger to the life, health and velfare of the children by his ovangolist activities. Since there was no such danger in the instant case he was of the view that the restricting vers unreaconchies.

In India, one of the directive principles of state policy provides that "the tender age of children ... (is) not

<sup>48.</sup> Sarch Prince v. Compresenth of Heseschwoite, 321 16 159, 163 (1943).

<sup>49.</sup> Id. at 170.

<sup>50.</sup> Ides at 175.

abused and that citizens are not forced by connecte necessity to enter exceptions unsuited to their age or strength.\*\*51-68 Religious freeden is guaranteed subject to public safety and health. It may well be argued that children would be exposed to danger if they were engaged in distributing pumphlets or other literature on a busy public street. If there is such danger a statutory prohibition would be fully justified.

# (iv) Sunday Laws and the Distribution of Religious Literature.

In India, as also in the United States, lows have been passed making Sunday or some other day of the Week as a weekly public holiday. This rule may well equally apply to the sale and distribution of religious literature. In the United States, though originally weekly holidays were enforced on Sundays, that being a Christian rost day. 55 the

<sup>51.</sup> Article 30(4) of the Constitution of India-

<sup>58.</sup> Section 5 of the Employment of Children Act, 1938 (Act 26 of 1985), as also Section 67 of the Factories Act, 1948 (Act 85 of 1948) proid bit employment of children below a certain age in certain occupations only.

<sup>55. &</sup>quot;Remember the sabbath day, to keep it holy. Six days shalt thou labour and do all thy works but the seventh day is the sabbath of the Lord thy Gods in it thou shalt not do any works..."
Emodus 209 8-10.

<sup>&</sup>quot;ye shall keep the sabbath therefore; for it is boly upta yous every one that defiled it is hall surely be put to death! for who so ever doeth any work therein, that soul shall be set off from among his people. Gir days may work be done; but in the seventh in the sabbath of rest, boly to the Lord; whosever doeth any work in the sabbath day, he shall surely be put to death."

Exodus 314 14,15.

courts have upined then principally on grounds of health as a day of rest and recreation. <sup>94</sup> Later on different days in the week were fixed for different communities out of regard for their redigious wiess. <sup>95</sup> As their main purpose is to provide rest on a particular day, there is nothing redigious about them so as to ecce which the scope of establishment clause. In Lag. Heppington v. State of Rearing, Mackley, C.J., said :

With regact to the celection of the purticular day in some week which has been set quest by our statute as the rost day of the people, religious victors and feelings may have had a controlling influence. We doubt not that they did haves and it is probable that the sace where had religing had a very powerful influence in dictating the policy of setting apart any day whatever as a day of enforced rost, but nather of these considerations is destructive of the police makers and character of the textute—Will

<sup>94.</sup> L. Lignington v. Richts of Georgie, 163 ID 800(1806).
East v. Lents v. Litte of Hismans, 197 ID 164(1805).
Harrynt Heldesen v. Hight of Hugyland, 580 ID 480
(1807). Johns Lengthus v. Bongs jesse Hilliams, 4
All 974 (1919 Huryland Ot. of App.), Pakelliant, v.
Litte of Arizona, 400 All 184 (1906, Arizona De Ct.).

<sup>55.</sup> Abrahan Braunfald v. Albert 1. Braun, 366 El 509 (1961), Gallanbar v. Erron Hosher Super Harket of Langachungetts, 366 El 617 (1961), Adolf H. Sherhort v. Charle E. Yarner, 374 C 380 (1965).

<sup>86. 165</sup> US 299, 306 (1896).

If on account of religious scruple, a person chooses to close his business on any other day of the week he may be required to close it on the fixed weekly holiday as well-It may be considered expedient not to relax the law relating to Sunday closing in any particular case. In Abraham Braunfeld v. Albert H. Brown. 57 an orthodex Jewish merchant. who used to observe Saturday as the Cabbath day. claimed that he might be excepted from the Dunday closing lows as otherwise he would have to close his business on two days of the week. He argued that in case he did not close on Saturday, he would have to give up his Sabbath observance which he asserted was a basic tenot of his faith. The United States Supreme Court rejecting his claim hold that the compulsory Sunday closing low could not be released in favour of the followers of those religious who observed Sabbath on a day different from Sundays. If they were allowed an empution, this might create various other problems. This would provide them an economic advantage over their corpetitors who had to close their business on Sundays. There might be a temptation in those the observed Gunday closing to keep their business open on Sundays. It was also possible that the persons exampted from Sunday laws would

<sup>57. 366</sup> U3 599 (1961).

have to employ persons who would prefer to observe holiday according to the wighes of their employer.

In India, the Wookly Holidays Act, 1942 series directs for the closure of shops on one day of the week, which is to be chosen by the shop-keeper himself. This enactment has given a very wide power to the exployer in respect to the selection of the day for such closing. On order to bring uniformity in the closure of shops in a given locality, certain states have passed state weekly holiday legislations of requiring the consurrence of state officers in the closure of business in a certain locality.

<sup>58.</sup> Ant 18 of 1949.

<sup>59.</sup> Section S saval

<sup>&</sup>quot;Every shop shall remain closed on one day of the week, which day shall be specified by the shopkeeper in a notice permanently exhibited in a conspicuous place in the shop."

Section 5(d) defined a shop as including "any premises where any retail trade or business is carried on, and retail andse by courton, but exculding the sales of programmes, catalogues and other disting sales at the street."

<sup>60.</sup> The Weekly Holidays Act applies whether a shopkeeper has any employee or not. See State v. Sonal, 35 Pat 63 (1955), Endactyng v. State of Madras, All 1987 Had

<sup>61.</sup> Begs Ufter Predesh Dockon aur Vantiya Adhatkan Adhiniyas, 1962 (LIP- Act 50 ef 1963), Punjab Shops and Geometrial Establishment Ant 1966 (Punjab Act 4 of 1996); the Bodres Shops and Establishment Act 4 of (Nadras Act 36 of 1947); the Gentral Provinces & Berra Shops and Establishment Act, 1947 (CP-E B. Act 23 of 1947); the Binar Shops and Satablishment Act, 1954 (Ribas Act 8 of 1964).

For example, the Utter Predech Act provides that the choice of a close day, is to rest with the employer established to the up roved of the authority epointed by the state Government. This show that, in Table, the weekly holiday has, since its inception, based only on headth grounds. The employer or the owner of the conditishment in a locality is free to choose any day Whether the same be prompted by religion or otherwise. Once a day is fixed for such closure, it is to be observed by all persons concerned. Consequently, the weekly holiday has can be validly applied to prohibit the sales of religious literatures.

### B. Propagation Through Phonographs and Loudspeakers.

A corron method of proporation nowadays to the use of loudepockers. Such sound suplifiers blace out religious propaganda in public places. Constitues in order to convey the case message to people in different places gramphone and tope-roomic may also be used. At the sums time the use of amplifying devices might disturb paces and confort of people who want to live in quiet. <sup>65</sup> Thave is also a danger

<sup>62.</sup> Section 8(2) of the Uttar Fradesh Dockon our Vanijya Adhisthan Adhiniyam 1962, (U.P. Act 26 of 1962).

<sup>63.</sup> E.g., in Mand Alen v. Continuous of Lolton, AM 1956 Cal 9, the Corrisioner refused to grant permission for londepewers as several residents of the locality had complained against the use of the sens-

of disturbance as the people leather to make propaganda and the bourne conduct and take has in their can hands. The people may also exhert an the streets and disturb the case flow of traffic on public streets. In order to maintain has and exter, it may scretters become measury for the police to take precentionary measures. On the one hand people are free to propagate and own denounce other religions, and on the other, there is necessity to prevent any disturbance which might be caused by such religious demonstration. But the authorities under the guise of maintaining has and order night be torpted to stiffe religious propagandas. The police chemis, therefore, be not given uncorrelled power to unduly interfere with the right of propagation.

In the United States, a large number of cases have arisen, but the law is still not quite clear. <sup>65</sup> The problem has arisen chiefly in connection with the activities

<sup>60.</sup> In one ones when some numbers and classed that musts should not be played during their prayers, the numbers are a related actually ordered that no must should be played within 40 peace from the noment of the order was upball under section 30 of the control of the played with the played with the played of the played

See a clear admission of this statement by Frankfurtor, J., in Daniel Hightho v. Atata of Harvings, 340 H 260, 280 (1931).

of Jelavah's Cituesces 66 The first important cronsumesment on the right to propagate religion was made by the United States Supreme Court in Jeson Cantuell v. State of Consictions. Of In that cape, the appellant, Centwell, a Jehovah's Witness, played a gramophone record in a public place containing the researce of the 'ditnosees' attacking Roman Catholics. Two persons who haumened to be there agreed to listen to the record. They became annoyed and on their protest. Cantuell moved sway from that place. But soon after, he was arrested and convicted under the common law offence of inciting a breach of peace. The conviction was uphold by the state Supreme Court. Against this conviction he aurealed to the United States Suprepa Court. The Court set saids the conviction and held that n person could not be convicted if he persiv discussed rollelous affairs or played gramophone records on public streets unless there was "clear and present menace to public

<sup>66.</sup> The Witnesses having armst themselves with natorials necessary for propagation, ps shout from place to place, hald street-corner contings, distribute literatures, criticise different relations and require the state interest to follow their visuss. The units extent relation which is the next well-crystated distriction faith. In those parts of the country in the United States where the Otherlica me in a radjortly, they got different less adopted locally to punish the Witnesses as their propuration in root coses contraged claim the constitutional freedom to prepagate their religious ballet under the free-sparels clause.

<sup>67. 310</sup> US 296, (1940).

peace and orders to the Court recorded a

The one would have the hardlined to support that the princip do of far due of except counties smaller most to rich to that whit then liberty countes the principle of country to the country of the principle of the country of the cou

To Court found that the openium phonon his record before a third phonon on an effort to pursuals the to pursuals the to not pursuals a book and to rearrhitate a pay has the advance out of the destinate of the radiation which he accounted term two ones. The Court pointed out that a person the tried to pursuals others to the the point of view, succlines Presents to empoyer for and owns to false strike early but in costs of the probability of commons and almost, the liberthose, were excented to either and the part of the obtained opinion and right covered to the part of the obtained of denomings.

<sup>60.</sup> Ingra Controll v. utnic of Cornections, 310 V. 396, 311 (1040).

<sup>69.</sup> Idea at 300. Pepimeis supiled.

<sup>70.</sup> In India as attenut is in the office that rection 1904. In last lead to be no casuald on the on notified criminal, if it pronotes or attempts to provide, on prounds of relation, such question or conventity in Scotlag of onesity or hatrod between different weightone proups. The publication of character rate and were not with the beside as officers. Note that one is not one containing the provide of the scotlag of the publication of the containing the scotlag of the publication of the containing the scotlag of the publication of the containing the scotlag of the containing containin

Within a period of two years of the Cantucll care another case involving a lithogo came before the United States Supreme Court. In Malter Chaplinsky v. State of Man Hamshire. 78 a litness was convicted for violating a state statute which made it a crime to "ailress ony offensive, derinive or amoying word to any person who is lawfully in any street or other public place, or call him by any offensive or derisive name." 73 In the Controll case the Court had admitted that the religious freedom did not imply en unlimited freedom. In the instant case, the Witness was accused of abusing a public officer. 75 The appellant defended himself by saying that he had abused the officer because he had interfered with his freedom of speach. The Court. While unholding the conviction, held that the freedom of speach. as well as the freedom of religion were not unlimited. Accordingly, a state statute which penalised persons for uttoronces having a tendency to cause immediate breach of

<sup>71.</sup> James Controll v. itate of Conventions, 510 US 296

<sup>72. 315</sup> US 568 (1942).

<sup>73.</sup> Public Laws of New Hampshire, Chap. 378, 5.2, 14s, at 869.

<sup>74.</sup> Jessa Controll v. Cista of Connecticut, 310 8: 296 (1940).

<sup>76.</sup> He had resursed upon the officer:
""you are a God demnet resistent; and 'a demnet
Fascist and the whole coveragent of Rechester are
Fascists or agents of Fascists."

Uniter Chapling w. State of New Hormsbire, 313 US 568, 569 (1942).

peace was constitutional. Hurphy,  $J_{**}$  speaking for the Gourt and \*

"There are curtain well-cofined and nonrously limited Clastes of speech, the prevention and punchasmit of which has mever been thought to raise any Constitutional problem. These include the land and observe, the profuse, the limited which will not expect the profuse the which by their very uttrance inflict lighty or which to that on involicit broach will be the profuse of the part of any expendition of ideas, and are of much shipher cocking when the profuse of the pr

As a result it was decided that a police officer acting in pursuance of such authority acted legally and the appellant therefore had been rightly convicted.

In gamen lade w. People of the state of Hem Nork, ""
the appellant, who was a Johnvah's Utteres, had applied for
a Moment to use a Loudopoder in a cortain park but it we
a Moment. The ordinance required a Moment park but it was
ficultion devices in public places. It did not presentle
any standard for the issue of such Moment. The refusal
was beed on the ground that there were complaints about
the noise from applificars used on previous occasions in the
park. It is important to note that the Moment was not
prefused because the speeches right contain objectionable

<sup>76.</sup> Ida. at 572.

<sup>77. 234 10 558 (1948).</sup> 

natter. The United States Supreme Court in a S to 4 judgment hold the ordinance unconstitutional as it established "a provious restraint on the right of free speech in violation of the First Amenhamman," The Court, following the Cantuckian of the right Amenhamman, also took the view that as there were no standards prescribed for the carreise of the discretion by the police chief, the ordinance should not be unbolds.

Soon after the ligia case, <sup>52</sup> noted above, enother case <sup>53</sup> case up before the Accrican Supress Court in respect of mother ordinance which was similar to the ordinance involved in the earlier case. This time though the Court was divided on details but it uphold the constitutionality of the ordinance. A part of the Court held that as the amplifiers cuitted "Loud and reaccous" noise, the ordinance probabiling them was valid. The other part of the Court heldwist, was of the view that the ordinance was valid.

<sup>79.</sup> In India, the police authorities do problet the use of amplifiers moral because it would create noise which the inhebitants of a locality might not like because of various reasons. See, for example, laund large vs. Considerant of Feites, AM 1986 Cal 9 large ps. 30s.

<sup>79.</sup> Samual Cala v. People of the State of How Hork, 584

<sup>80.</sup> Jenes Contrell v. State of Connecticut, 510 UB 298(1940).

<sup>81.</sup> Alma Lowell v. City of Griffin, 303 W 444(1938) and Frank Hause v. Countities for Industrial Ornanization, 507 W 496 (1935).

<sup>82.</sup> Segual Sala v. People of the State of How York, 334 US

<sup>63.</sup> Charles Kowags v. Albert Cooper, 336 US 77 (1949).

irrospective of the noise produced by the amplifiers.
These cases show that the law is not southed and different views are possible in the natter.

In Yndia, the Constitution provides that religious freedom in subject to public orders. The provisions of the Indian Fence Code, the Code of Criminal Procedure and the Police Act have conferred wide, ourse on the authorities to prevent the disturbance of public peace and tranquility. In cortain circumstances, there there is an apprehension of broach of peace, certain authorities have even been expowered to take preventive measures. Of Such stops may include banning of the use of loadspeakers in public places.

A case can always be made out when the authorities charged with has and order impose restrictions on the use of loudspealers, granophones and playing of music in public places. In India, such occasions have usually arisen at times of command tension when Hindus take out religious processions using music mour the vicinity of a nosque. This is often resented to by Hunlin worshippers in the mesque. In such circumstances the police authorities usually product the playing of music mour the nesque particularly during proper times. In Lagrikant Rollyaring Desirution ve Emergen

<sup>84</sup>s See section 144, Code of Original Procedure, 1886 (Act 5 of 1883), and section 30 of the Police Act, 1861 (Act 5 of 1861), and section 30 of the Police Act, 1861 (Act 5 of 1861), and section 30 of the Police Act, 1861

the processionists were ordered by the police to desist from music within 40 pages of a certain resque. Upholding the prohibitory order, the High Court held that section 30(4) of the Police Act gave the police outhorities the right to regulate the playing of cusic on public highways. If the police outhorities, in the express of this power, oven probabilit the use of mucio at a particular place or at a particular time, such an order was justifiable. In an earlier case, however, as order personently barning the use of cusic by any procession at a particular religious place was held obnexious. In huthialn v. Hapun. 87 the magistrate's order directing that all music should cause then any procession passed near a certain mesons was hold by the Full Bench of the Hadros High Court invalid. Similarly, in an Allahalad case, 68 the police authorities, acting under section 30(4) of the Folice Act, issued an order during the Heli festival that no eroud attended by music should ness within cortain prohibited parts of the city. In an appeal preferred against the conviction for breach of this order, the High Court adopted the Hadras view that the police authorities, in the guise of regulating music under section 30(4) of the Police Act had no power to

 <sup>2</sup> Had 140 (1880). Later on it was approved in Sundren v. Sugen Express. 6 Had 203 (1882).

<sup>88.</sup> Shankar Singh v. Europor, All 1929 All 201.

ban it ontirely. 39 This question was recently raised before the Supreme Court in the unreported case of Piru Bur v. Kalandi Pati Rop. 90 The loaders of Hindus and Tuelins of cortain villages had entered into a compromise in 1931 that the Hindus should not play music near a certain mesque in order to enable the Muslims to hold their prayers in a calm atmosphere. In this case the Hindus instituted the suit for a declaration that the commonise was not binding on them and they were entitled to play music in religious and nonreligious processions on the highway. Though the First Additional sub-Judge. Cuttack had held that the petitioners could take out the procession accompanied by "music in a low sound except drum beating," the Orisea Nigh Court did not acros and held that such restrictions were not valid. On appeal, the Supreme Court uphold the judgment of the light Court and fold that the restrictions on playing music and beating drung by the Hindus of the village near the mosque Uas minstificat.

<sup>09.</sup> Under Section 286 of the Yndon Penci Code punteheart is provided for a person who voluntarily cuscos disturbance to may "assembly" lawfully engaged in the performance of "relivious twestage, it may be read that there is objection to playing of ratio if provers that there is objection to playing of ratio if provers assembly ducite constitute of it or 3 persons only. See Expense v. Attab Hoberts Hun, 1940 All 291, where the assembly considered of three persons only.

<sup>90.</sup> Firm Bur v. Kolandi Pati Rec. Civil Appeal He.28 of 1866 decided on 39-10-1968 by the Cuprose Court of India.

The question of the use of loudepeakers for relicious purposos arese before the Calcutta Figh Court in Haged Alan v. Condesigner of Police. 91 A system was introduced in cortain mosques in Colemata to call for the prayers through an electrical landepeaker five times a day. The Condesioner of Follow issued licence for the upe of loudeporters to two appropriate but refuned in the case of cartain other passues on the ground that several restdents of the locality had co. plained about loudspeakers. The ligh Court uphold the refusal and anoted with approval the judgment of Chasle, C.J., in a Southay case, 92 to the effect that if religious reactions ran counter to public order, they were to give you to the good of the poople at large. As to the contention that the loudescalers were allowed in two other possues, the Court said that the practice deserved to be discouraged on the indiscriminate use of electric louders were in connection with religious festivals in the city caused annoyance to a large section of inhabitants of the city. The Court was also critical of this practice usually adopted "in connection with the

<sup>01.</sup> AIR 1986 Cal 9.

<sup>92.</sup> The State of Lombay v. Horogu Apus Noll, AIR 1992 Bom 84

Hindu festivals, then the city is racked with the rancous decorbony of a thousand londensalers, foling out chesp face or cinema music, which is not only singularly inappropriate to each occusions but ... destructive of public health and porals, "95 Apart from the right of religious propagation in orticle 25. the right to use loudspeckers has also been held to be implied in the right to the freedom of speech and expression. This question was directly raised in Indulat K. Yagnik v. Ctute before the Gujrat Sigh Court in a case under article 19(1)(a). 94 The Court referring to the esses in which it was held that the freedom of speech and expression included the freedom of the press. 95 observed that the freedom of expression would have no meaning if a person was not allowed all the available means including mechanical devices such as microphones to communicate his ffens to others !

Thus the essence of the right does not consist in morely making use of the human voice, but, it lies in the chility to convey one is also distinct the chility of convey one is also distinct the convey one is also distinct to the convey of the fallow of the same and, thereby, to pays him the chance to convert them to fits own viouses. If the mediant appliance in reaching a wider circle of quidence than the limits of his own viouses. If the mediant is the limits of his color can permit there does not appoint to be any good reason why the cities sending not appear to be any good reason why the cities sending the permitted to easily indeed the convertible of the colors. If the journalist of an well

<sup>93.</sup> Hand Alon v. Cocalestoner of Police, ATR 1956 Cal 9,10.

<sup>94.</sup> Indulal K. Yamik v. State, ATR 1963 Gujrat, 289, 265.

<sup>95.</sup> For such cases see murn n.25.

himself of the mechanism of his press for reaching a wider circle of audience; there is no reason why a person, who has at his disposal a more modes instrument like the microphone; should not avail himself of that instrument."90

The Court, however, admitted that the right to use loudspeaker was subject to a reasonable order made by the authorities. It was also possible that though as a general rule the authorities should not ben the use of it, they could prohibit its use if it was intended to be used in or near any public place. It may be noted that clause (2) of article 19 allows reasonable restrictions in the interest of public order. Consequently, if a person wants to use the loudspeaker at a public place, and the authorities. in the circumstances of the case, think that such use should be banned in the interest of public order, they are justified in doing so. Even in the instant case the Gnirat High Court did not find the restrictions imposed by the District Magistrate obnoxious, as the permission to use loudspeaker at a public place for holding a political meeting was anught and the authorities in their discretion had disallowed it.

<sup>96.</sup> Ide, at 264.

Broadly speaking, every one is free in the exercise of his right to the freedom of religious propagation and that of freedom of speech and expression to make use of all lawful means including loudspeakers to propagate his religion. But both in India and the United States, the power to control and even to han such use for the maintenance of public peace and tranquillity exists. It may. however, be noted that the law in the two countries is slightly different. While in the United States the use of loudspeakers may be prevented if there is a 'clear and present danger to public peace and tranquillity, in India the authorities have a wider power and they gan in the interest of public order; bun or regulate such use. The American courts have upheld the right of the people to use loudspeakers for purposes of propagation. The approach of the courts in India is not the same. In Magud Alen case the annoyance to residents was a factor so important that the use of mechanical devices to call for prayers could be prohibited. The Court argued #

"What is distasteful and abhorrent in the house of man is singularly inappropriate and even irreverent when used in the house of God."?"

<sup>97.</sup> Hassi Alem v. Geomissioner of Police, ATR 1986 Cal 9, 10.

The American case, Samual Sala v. People of the State of Now York 8 suggests that such a decision might not have been taken by the courts in the United States.

98a 334 US 638 (1948). Supra no 77.

### Chapter X

#### Conclusion.

The concept of religion is not espable of being circumscribed within the limits of a definition. Religious ideas differ from society to society and even from person to person. There are a large number of Well-recognised religions in the world. Their basic concepts do not find universal acceptance. People may hold different views on religious matters. The Constitutions of both India and the United States cuarantee freedom of conscience so that every individual is left free to adopt any religion or no religion at all as his conscience might diotets. The constitutional position in the United States is that there are limitations on the profession, practice and propagation of religion but so far as matters of conscience are conserned they have been left untouched. In India the terms of article 25 of the Constitution can be interpreted to mean that freedom of conscience is not out of the reach of the arms of law though it may be difficult to probe the conscience of an individual. One field in which the problem of conscience has centely prisen is the claim for exemption from the military service. In the United States as the Constitution is silent on the point, examptions granted on conscientious grounds have been upbaid. But in India the position seems to be different. Article 25(2) roundly forbids the state to grant emergical from compulsory sorvice on grounds of religious massorthalities.

In the United States statutory loss providing for compulsory salutes to the national flag have raised pointedly the question of the freedom of conscience. On the analogy of the freedom of speech, the American courts have taken the view that a law which compels a flag solute is invelid. Since freedom of smeach implies freedom not to speak, a flag salute which is indirectly a matter of expression indicating lovalty towards the national flag amounts to a type of expression. That being so, the American courts have taken the view that a compulsory flag salute carnot be validly imposed. In India there is no decided case on the point. But as under the Constitution the freedom of speech and expression is guaranteed the courts in India might take the some view as the American courts. Moreover, restrictions on freedom of speech which have been specifically mentioned in the Indian Constitution do not cover flag salutes. It therefore spears that the state in India cannot compel a person to sainte the national flag, particularly if he has any religious objections.

Religious fostivats and observances are commonly hold in schools and colleges. In the United States religious instruction, Bible reading, proyer and other types of religious prootless in schools have been hold unconstitutional. If any religious practice takes place outside the earpus within the school timings, it is not objectionable if there is no compulation put on students to attend it. In India such religious practices, prayers, religious book readings and even religious instructions are not prohibited if held in private and aided schools. But in schools maintained by the state, such practices are not allowed except when the state establishes an educational institution under an endowment or trust which makes the performance of religious practices compulsory.

The profession of religion receives greater protection in the United States than in India. The courts in India have disapproved the practice of cow-sacrifice recognised by a particular religion on the ground that it is not an escential part of religion. The American courts might have possibly taken a different view. In spite of various social problems created by the "Jebovah's Witnesses", and there being a danger of a breach of peace in certain situations, the American courts have uphold the contention of the "Witnesses" that every one is free to hold religious worship on the public streets and parks. The authoraties may not interfers unless ricting or disturbance takes place or there is inuinent danger of violent disorder. Dut in India the government is given vider powers. Owing to command problem elaborate precaution is usually taken when a religious function is held in a public place. The regulative laws mads in this respect have been generally uphald by the courtes.

The profession of religious belief by means of worshipping in one's own religious institution hashowever, ereated difficulties in both the countries. The gamealled untouchables in India are not unicomed in Hindu temples. Similarly, the negro Christians in the United States are not welcomed in the churches in which white people worship. In India, the Constitution has specifically prohibited such discrimination. A number of statutes passed by the Central and state legislatures have attempted to do away with this social evil. In the United States, presumably because of the nonestablishment theory, the state has not been able to prevent it and the discrimination is still practised on radial grounds. The discrimination in public accommodation and school admission has, however, been, it appears, successfully tackled.

As regards the practice of religion, it may be noted that in India under clause (2) of article 25 the

state can control almost any practice whatsoever on the various grounds enumerated therein. In the United States though the state can control religious practices on grounds of public order, health and morality, but it somes that it cannot regulate them under the various other grounds mentioned in article 25(8) of our Constitutions

As a matter of law the propagation of religion is allowed in both the countries. The state reserves the power to control such propagation for the purposes of maintaining public peace. The courts in the United States are, however, more liberal in this respect. In India the religion of the majority community is not a missionary religion and its followers are not interested in propagating and persuading others to adopt their faith. Consequently it does not look favourably on the minorities utilising this right for purposes of propagation and conversion of others to their faith.

# PART THREE

RESTRICTIONS UPON THE PRESDOM OF RELIGION

# Chapter XI Introduction

Religious freedom like other freedome is not absolute and is limited in various wave. Though in the United States the Constitution guaranteed the free exercise of religion in absolute terms, the course of judicial decisions has been to put restrictive interpretations on them in the interest of public peace, morality and health, and national integrity. In India, apart from the limitations which are usually recogmised in the United States, there are a number of other restrictions on religious freedom because of widespread illiteracy and unampleyment, and superstition. The Constitution. therefore, does not start with the assumption that religion may freely be practised or that beliefs which are religious deserve full protection. I like many of other articles of the Constitution article 25 sets out a seneral proposition as to religious freedom subject to so many qualifications and restrictions. They are considered separately in the following pages.

<sup>1.</sup> Cf, the statement of Shri N.Sunthanen made in the Constituent Assembly article SB) is really not so much an exticle on relicious readed, but on article on, what I may call religious tolerations...
"Bitherto it was thought in this councy that onything in the mome or religion must have the right to unrestrated practice and propagation. But we are now in the new Constitution restricting the right only to that right which is consistent with public order, morality and health."
[Constituent Assembly Debates, VI. p. 836.

#### Chapter XII

# Restrictions on grounds of Public Order-

In modern times in every descoratic country there is freedom of thought, consolence and religion, and freedom to manifest one's religion or belief in teaching, practice and observance. But the freedom of the individual has to be balanced with the security and well being of the society. This being so, logal restraints on freedom of religious expression of society are often imposed.

In the United States the state has the power to impose restrictions on religious propagands if there is a clear and prosent danger to public peace by such activities. But it seems that the restrictions would not be justified if there is simply apprehension of breach of peace. For example, in Imaga Cantwall v. State of Commenticut! the conviction of a Johovah's Witness was set eaded by the United States Supress Court on the ground that there was "no such clear and present menace to public peace and order as to render him liable to conviction of the oceann less offence."

Of the same import is Daniel Bismatho v. State of Maryland, "where the Witnesses' were arrested and a fine was imposed on them for preaching in public parks without

<sup>1. 310</sup> US 296 (1940).

<sup>2.</sup> Id. at 311.

<sup>3. 340</sup> US 968 (1981).

permit. But the United States Supreme Court, set aside the conviction and held that a statute giving the authorities untrammelled discretion to allow or disallow religious or political meetings was not valid. The Court exphasised that the streets and parks have since immenrial times been used for holding meetings and religious discourses. As observed by the Court, statutory power could be given in order to prevent serious interference with the normal use of streets and parks, but a public official could not be given unfettered discretion to grant or withhold licences and thereby to impose pre-consorship.

There are, indeed, eases in the United States where the convictions have been upheld mainly on the ground of public peace and order, but in all such cases there was an 'imminent and clear danger' to public peace. So in Malter Chaplinsky v. State of New Mampshire, the American Suprems Court affirmed the conviction of a Witness for abusing a public servant who was present on the street to discharge a lawful public duty. In this case the impugned statute prohibited every person from using any offensive, deriedre or annoying word or to make any noise or exclassion in a

<sup>4.</sup> See also Frank Hagus v. Committee for Industrial Organimation, 307 US 496 (1939).

<sup>5. 315</sup> US 568 (1942).

Public Laws of New Hampshire, Chap. 378, s.2, id., at 569.

public place which might offend another or prevent the other from pursuing his lastful business or occupation. The appellant challenged the validity of the statute on the place that it unreasonably restrained freedom of speech, press and worship. Murphy, J., upholding the conviction held that the statute was meant only to regulate inflammatory speeches. The freedom of speech and worship etc. "would not clock (a person) with immunity from the legal consequences for concentrate acts occuitted in violation of a valid criminal statute."

In India too statutory restrictions have been imposed on religious practices in the interest of public orders. Thus chapter 18 of the Indian Penal Code declares certain acts to be offences if they tend to create a breach of peace. Here various communities with dismetrically opposed ideological May together, and naturally it is not possible to permit them all to practise their different religious beliefs to their fullest extent. Sections 805 to 398 of the Indian Penal Code are intended for the keeping of peace than for the protection of religion as such. These sections deal with cases where a person performs an act whereby the religious focings of any class of persons are Nounded. Section 8984 specifically limits the religious freedom of

<sup>7.</sup> Idea at 571.

propagation by making it an offence to outrage the religious feelings of any class of citizens by insulting or
attempting to insult the religious beliefs of that class.<sup>8</sup>
The effect is that the majority can no more insult the
religious of the minorities than the latter can outrage
the religious feelings of the majority. For example, in
Public Emmanutor v. F. Hemman, where the respondent
published certain articles with malicious intention of outraging the religious feelings of the Huslins, <sup>10</sup>
the Madras High
Court found him guilty of section 2004. The Court referred to
the Supress Court case of & Tearsbatton Chritist v. E.V.

Ida, at 288-9.

<sup>6.</sup> Whosean with deliberate and maintains intentions of outraging the rolliptons feelings of any close of cities are not represented by the state of the same of India, by word either spoken or written, or by signs or by wisible representations or otherwise insults or attempts to insult the religion or the religious beliefs of that class, shall be puntaiseds..."
Section 80% of the Indian Penal Code as smended by the Indian Penal Code (section 4 of 7 95)

<sup>9.</sup> AIR 1964 Med 258.

<sup>10.</sup> The author of those articles had criticised various injunctions of Querns. He was critical of the pundement of stoming to death of persons found guilty of adultory which according to the was incomsistent with the provisions for divorce; reservings and clioting a person to have as sany as four wires. He criticised the pundement of the control of the third wires are criticised the pundement of the control of the third wires. He criticised the pundement of the control of the third wires. He control to Quern he control of the control of

When all these are taken into consideration it is clear that Aliak is an absolute fool who is unblo to understand what is meant by sdultery... "A foolish and barbarous person 11 e Aliah has no place in this worlds."

Ramagwami Noloker, 11 to the effect :

"(T)he Courts have to be circumspact and pay due regard to the foolings and religious sections of different classes of persons with different beliefs, irrespective of the consideration whether or not they shared those beliefs or whether those beliefs were retained or not in the ominion of Court." 12

The constitutional right, whether of speech and expression or of conscionce or right to freely profess, practice and propagate roligion is subject to public order and other restrictions. <sup>13</sup> A person camest in the exercise of his freedom injure the religious featings of others. Similarly, in gaidullah Khan v. Sinte of Brapal, <sup>14</sup> the secused, who threw a burning cigarette on 'Vinan', an object hold secred by the Hindus, was punished. Of the same import is Kitah All Humshi v. Santi Ramian Reh. <sup>15</sup> The accused were convicted for sleughtering a ballock in open public place on Baks-Id day. If there is no intention to outrage the

<sup>11.</sup> AIR 1988 SC 1058.

<sup>18.</sup> Public Prosecutor v. Ramaswami, AIR 1964 Med 258, 259.

<sup>13.</sup> See also Euha Khalil Ahamad v. Stata, AIR 1960 All

<sup>14.</sup> AIR 1988 Bhopal 23.

<sup>18.</sup> AIR 1968 Tripura 22.

roligious feelings of others the position might be different.  $^{16}$ 

Under Section 183A of the Indian Penci Code. 17 th has been made a criminal offence to promote, on grounds of religion, rece. language, caste or community, smulty between different religious, racial or language groupse The section further declares an act as a criminal offence if it is prejudicial to the maintenance of harmony between different religious groups or is likely to disturb public tranquillity. The same is the object of section 34 of the Police Act which prohibits the slaughter of cattle or indecent exposure of one's porson on any road, thoroughfare or other public place. As noted elsewhere Muslim law enjoins slaughter of a cattle on the Bakr-Id day. Sven so this practice can be restricted in the interest of law and order. For instance, it can be laid down that such plaushter should take place only in specified places. In order to paintain communal harmony a number of states have

<sup>16.</sup> See Cheira Behera v. Rolekrushas Rohanatra, AIR 1968 Orisan 23.

<sup>17.</sup> As smended by the Indian Penal Code (Amondment) Act, 1961 (Act 41 of 1961).

<sup>18.</sup> Supra p. 831 fn. 16.

passed legislations prohibiting slonghter of cows and other animals hald secred by certain commutities, 19 The nature of this religious practice was considered in the Supreme Court case of Hohemed Houri Quarashi w. Etata of Bihar. 20 It was urged that the freedom of Huslias to practice their religion had been infrinced by statute prohibiting the claughter of cours. In rejecting this plea, the Court hold that sloughtering cows was not an integral and secontial part of the religion professed by the complainants and that article 25 of the Constitution did not protect this observance. Cow sloughter being provided only as an alternative to the sloughter of other animals, it could not be given absolute protections.

Under the Criminal Procedure Code the police is under a duty to prevent breach of public criter and peace. The Code gives wide powers to control the movement of persons in groups and in processions. 21 In an old case,

<sup>19.</sup> Ses infrg, p. 363.

<sup>20.</sup> ATR 1988 SC 731.

g1. Seation 107 empowers a marietrate to make for the examition of a bone, with or without suretice, for leeping peace if he is informed that any person is likely to count a breach of poace or disturb public tranquillity, Section 183(9) satheriess the senistrate to detain such a person in custody if he falls to give the required security. Section 187 further consumers a marietrate and an officer in charge of a police station to disperse any assembly of five or more persons which is likely to cause a disturbance of the public posse, Section 144 empowers only act to prevent a disturbance of the public tranquility, a rate or on afree.

Emprana v. Tucker 23 it was held that even a religious assembly could be dispersed if there was danger to public poaces.

It is comen these days to use loudspeakers for various purposes. The police has power to put a check in their use in order to maintain public peace. In Hangd Alar ve Commissioner of Police where the suthorities in charge of a neeque claimed that the Asga could not be beard by the faithful unless magnified mechanically, Sinha, J., of the Calcutta High Court negatived the contention and hold that the religion did not make it obtligatory to use loudspeakers. He said that it was not necessary for the religious practice of calling the faithful to prayer to use a loudspeaker. He even depreaded the practice of calling Asga through loudspeakers and observed that a prayer was actually a silent communion with the Creator, which needed no sound-emitting devices.

<sup>22. 7</sup> Bon 49 (1892).

<sup>23.</sup> Hagud Alam v. Corrissioner of Police, AIR 1986

<sup>24.</sup> Idea at 10. Supra pe 310-4.

To receptulate, we find that the state in both the countries has the power to restrict religious freedem on grounds of public order. In India, however, the state has wider powers. Though the outhorities may not prohibit in advance religious observances, they can do so if there is danger to public peace. In India, however, there are several statutory provisions which restrict religious freedom in the interest of public peace and order. Such statutory restrictions would probably be held unconstitutional in the United States.

### Chapter XIII

#### Restrictions on Grounds of Public Morality.

Both religious order and legal order aim at maintaining and furthering noval standards of the community. Religing the legal postly respected as a command of God, is absolute and strong, and is likely to have the nest persuasive influence. The coercive order of the state may and sometimes doos ones into direct conflict with the commands of religions. Thus in some communities the religious order permits that a man may have more than one wife, while the legal order does not permit. Some persons believe that the scarifice of animals is a maritorious act, but it may well be that the laws of a particular country might prohibit it. In India cruelty to animals six by less forbidden but the sacrifice of animals as a part of religious observance is not as a rule banced.

In the United States the practice of polygamy has been completely abolished through the efforts of the courts. In India legislation has abolished it in all communities except the Muslims. See intra pp.482-45.

<sup>2.</sup> Musicis observe Bakr-Id, a day of secrifice each year when an andmal is expected to be secrified by every Muslim. Boom Mindus too believe in animal secrifice, heacently it is reported that come gould were secrificed fire at Poonas. Borthern India Patrike, April 39, 1969, p-5.

See the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (Act 59 of 1960) repealing Act 11 of 1890.

<sup>4.</sup> Section 25 of the Act preserves the religious practices of a occumity in the following words: "Nothing contained in this Act shall render it an offence to kill any audual in a manner required by the religion of any occuminty."

In some temples of the southern part of India there existed a system of decideting a young girl to an idea as busavin or devadasis. The belief that cerit was gained by dedicating girls to temples was held by many plous Hindus. The notion that a devadasi should actually be allowed to marry a human being was abenimable to religious sentiments of a certain section of Hindus quite as abenimable as muns being released from their vows and entering into human marriage. As could be imagined the prectice led many devadasis to lead immoral lifts. In order to curb the system of devasis section 378 of the Indian Fenal Code in 1982 14dd down that any

One sessions judge in an old case traced the validaty of such a system on religious grounds. See Campus Burning vs. Backups, 18 Mad 70 (1987); the characteristics of the temple of goddess Yellama (Universal Mother) worthhyped in nost Hindu homes in the South, particularly in North Mysers and adjoining areas of scharacters. Punkar, Dr. 50-3, and Rao, Miss Kenla, A Study of Frantikulan in Rombar, excepts published in Northern India Pattika, August 12, 1968, p. 10-

A devadasi is at liberty and is expected to have promiseuous intercourse with sen generally. Cour, Hari Singh, The Penal Lew of India, (1955, Lew Publishers, Allahabad, 117, p. 1835.

<sup>7.</sup> The Indian Criminal Law (Amondment) Act, 1924 (Act 18 of 1924).

person dedicating a girl for the purpose was liable to punishment. See Even prior to this legislation the courts gave telling blows on the devadasi institution. In a case of 1691, Quen Empraga v. Begargs, 10 the Madras High Court ruled that the moment a person dedicated a girl as

<sup>6.</sup> Prior to 1984, the section (section 978 of the Indian Penal Code) did not provide any punishment if the was not to be used for prostitution until new had strained the age of 16. bee laguage (Surgar as Elegangs, 18 Mod 975 at 18 Cal 164 (1984). The memberst overvules this standard by providing punishment to cases in which it is intended or known that the girl is likely to be section as askeded by the 1984 at 1984 at 1985 at 1985 at 1985.

Wheneve sells, lets to hime, or otherwise dispose of any person under the age of eighteen years with miser that our began shall be provided by the control of the control o

<sup>9.</sup> In spite of this, the practice of dedicating the ciris as deveded is prevalent song cortain backward commentiage. A recent study on prostitution in homby in the red-light erac of Kamethigura in Boobsy are davadanis. It has even been suspected that devudant are responsition in Influencing non-devedents to take to promit totions does Funkar and Hoo, go, cit. It may be a support of the constituent Assembly as it was thought that 'though some relice of that eyetem still exist, Madras, where this system prevailed had already in course of time,' See speech of Shrimati G. Dungabai, Constituent Assembly as (T. 197).

<sup>10. 15</sup> Mad 78 (1991).

a basavi, he was to be deemed to have knowledge that the girl would lead an immoral life and as such was liable to punishment under section 778 of the Indian Fenal Code. In that case the accused dedicated his daughter as a basavi by the performance of a marriage between her and a certain idol. The magistrate convicted the accused under section 978 but the Desatons Judge acquitted him. According to the Sessions Judge a basavi even though married to an idol was free to have intercourse with men generally. The children born of her were to be regarded as bairs to her father. In an earlier case, 11 where two minor girls were dedicated to act as desacing girls in a pageda, the court applied section 978 of the Indian Fenal Code and end! "(I)f the precepts of a particular religion endicin acts which transgress the rules of Fenal Les, these acts which transgress the rules of Fenal Les, these acts which transgress the rules of Fenal Les,

The Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act 13-14 has made prostitution unlawful if it is

<sup>11.</sup> Ex-parte Padmavati. 5 MHCR 415 (1870).

<sup>12.</sup> Ide. at 417.

<sup>15.</sup> Act 104 of 1956.

<sup>14.</sup> The Act was impugmed as unconstitutional as a rostriction upon the trade of prostitution. But the seas was upbald being a reasonable restriction in the interest of someral public See Said. Span Bed v. Eights of Uttor Pradesh, AIR 1959 All 67, 61-8, and Die State of Pitter Pradesh, V. Eughbillyn, AIR 1968 50 416, 625.

being carried within 800 yards of any place of public worship or of certain other specified places. <sup>15</sup> Section 5 makes it an offence to procure, induce or take woman for the sake of prostitution. Under the terms of the section the institution of Devadacis could be an offence under the Act.

In India manhling is socially and religiously approved by a section of Hindus particularly during the Desvali festival. In numerous cases, it seems, the courts took a lenient view. 16-17 In one case the Allahabad High Court hold that if a person simply allowed gamblers to use his house during a Desvali festival without an idea of desmodius Fas. he could not be numinated for the offence of

<sup>15.</sup> Section 7.

<sup>16.</sup> Section 3 of the Public Gembling Act, 1867 (Act 3 of 1867) provides puriebment for the owner and occupier of the place which has been actually used as a common geming house. Section 4 burdshes all those persons who are found in any such place. Section 4 defines a 'Coccom gentap-house' as a house or place where instruments of gening are kept or used "for the person certing, occupying, the person overing, occupying, the person of the person overing, occupying, the person of the person overing, occupying, the person of the bouse, or otherwise however.

<sup>17.</sup> The general opinion has been that gashling on the day of Deswall or Deothan does not raise a presumption that it was for profit. See Lachman v. Emperor, AIR 1930 outh 405; Permanari Raval v. Emperor, 1946 ALM (SC) 365.

keeping a common gambling house. <sup>18</sup> In an earlier case, <sup>19</sup> where several persons were found gambling in the house of a respectable Hindu on Doswall, the Court acquitted all of them as the owner or occupier had no idea of making a profit out of it. Recently, the Allahabad High Court said oblier that an offence of gambling could not be condened on the plea that Hindu tradition permitted it on the Doswall day. <sup>20</sup> In the instant case, however, the Court had to set free all the occuped as there was some technical defect in the search warrant.

In the United States, under the rederal White Slave Traffic Act or the so called Hann Act, 21 it is a orise to transport in interstate commerce "any woman or girl for the purpose of prostitution or debauchery, or for any other immorel purpose." The purpose of the Act was to prevent or at least to minimize the movement in interstate commerce of women or girls for immorel purposes

Lei Marain v. Emperor, AIR 1919 All 345. See also King Emperor v. Shankar Dayal, AIR 1922 Oudh 224 and Lenhman v. Emperor AIR 1930 Oudh 405.

<sup>19.</sup> Rem Shanker v. Emperor. AIR 1917 Oudh 102.

<sup>20.</sup> Mahabir Prasad v. State, 1986 All L J 938.

<sup>21.</sup> United States Code, Title 16, sention 398, USCA, Sections 2421-2424.

and to suppress traffic in women and girls. <sup>22</sup> This Act was applied by the United States Supreme Court to a case of polygamy permitted by the religion of certain sects. Thus in Heber Kimball Cloveland v. United States of America, <sup>23</sup> a Morman was convicted for travalling across state lines along with his several wives. The Supreme Court uphold the conviction under the Hann Act holding that the accused case within the penal provisions of the Act. The majority opinion delivered by Douglas, J., was that the words "for any other immoral purpose" must be deemed to include polygamy, a practice which had for more pervasive influence in society than the casual, isolated transgressions involved in prostitution and debauchery. The Court referred to the Mormons' cases on polygamy <sup>64</sup> and said i

"The establishment or maintenance of polygamous households is a notorious example of promisouity. The permanent advertisement of their existence is an example of the sharp repercussions which they

<sup>22.</sup> Elmer Lea Wright v. United States of America, 175 F 2d 394, Cart. donied 838 US 673 (1949); United States V. Letis, 110 F 2d 450 (1940), cert. denied Legis v. United States, 310 US 634 (1940).

<sup>23. 329</sup> US 14 (1946).

<sup>24.</sup> George Reynolds v. United Etates, 98 US 145, (1878), Esmel D. Beuts v. H.G. Ecsson, 183 US 335 (1880), The Late Comparation of the Church of Jesus Christ of Latter Lay Saints v. United Atstas, 136 US 1 (1890).

have in the community.... These polygamous practices have long been branced as immoral in the law. Though they have different rouditations, they are in the same going as the other immoral practices covered by the Act. 22

To the argument that the petitioners being already married with several wives could not be said to have transported their wives in interstate commerce for an 'immoral purpose', the Court replied that it led to the practice of polygony and as such it was uninfall.

Murphy, J., in his forceful dissent was critical of this approach. According to him while the words "for any other immoral purpose" should be taken gimadem regeria to other purposes, vis., prostitution and debauchery, polygamy could not be equated with them. He remarked that simply because polygamy was branded as immoral in the United States, it could not be put in the same genus as prostitution and debauchery more so because several communities in non-Christian countries still recognised and practised it. He reasoned i

"It was quite common among anotent civilizations and was referred to many times by the writers of the Old Zestement; even today it is to be found frequently among certain pagan and non-Christian peoples of the world. We must recognise then that polygray.

so. Heber Kinhall Claveland v. United States of Arerica, 329 US 14, 19 (1948).

like other forms of marriage is bestcally a cultural institution rooted deeply in the religious beliefs and accid mores of those societies in which it appears. It is equally true that the ballets and mores of the dominant culture of the confessorary world condain the practice as immediately world confessorary that the practice as immediately as a society of the confessorary world confessorary that the does not alter the fact that polygray is a form of marriage built upon a set of social and moral principles. It must be recognized and treated as such-Res

He took the view that polygomy did not come within the meaning of the expression "any other immoral purpose" in the Act.

To conclude, it seems that in both countries the position in this respect is the same. Whenever the state prohibits innoral practices, the religion has to give way to such state actions. After all both law and religion aim at the preservation of good morals if this is so, there should not be any major conflict between them.

<sup>26.</sup> Idea at 26.

#### Chapter XIV

#### Restrictions on Grounds of Public Health.

The modern welfure state is concerned with the health of the community and to create conditions which would lead to physical well being of the people. But this purpose seastings runs counter or conflicts with some religious convictions of the individual. The following are some of the spheres in which problems arise !

- (a) Hunger strike, self-immolation or suicide.
- (b) Prevention of infectious diseases.
- (c) Saving of a man's life and health by administoring medicines prohibited by his religion.

## (a) Hunger strike, self-impolation or suicide.

Both in India and the United States the law forbids a person from committing suicide owen if it is religiously motivated. The system of guitas that is the practice whereby widows burnt themselves on the pyre of their husbands, was common in the past. It was considered a virtuous act moong the Nindue. The practice was, however, made an offence by law in 1889. Under

Originally, in 1815, the British Coverment noting under the plades of neutrality (Judicial plant of 1972), which had provided that cases of religious usages were to be decided according to the lace thinking and Histors) on the weak-smaller of the hadron precipied the decided of the contract Adult, merely probletted intoduction, drumther

the Indian Ponal Code suicide is a crime for the person who attempts it. So as also for those who abet it. So Tha recent case, 4 where several persons were found guilty for inducing a widow to burn herself on the pyre of her husband, the Sessions Judge took a lonient view on the ground that the people of the locality believed it to be their religious duty to induce a widow to become guitas.

and other means of inducing a widow to become a guites equine how will. In 1915 and 1917 orders were made that the district megistrate should send annual returns of the cases of guites, relatives should give previous intination of impending guites to the Folice, and that certain outeronless of videws were inslighted to become guites butter to the folice, and that certain outeronless of videws were inslighted to become guites butter when the control of the Mengal Code. In Menga and Bookey also, a similar regulation was enforced on February 2, 1850. The regulation declared that persons assisting a voluntary scorifice would be liable for outpable head of the outpable head and the sum of the sum of

- 2. Section 309.
- Section 306 provides punishment for a term which may extend upto 10 years.
- 4. Telsingh v. The State, AIR 1988 Raj 169 (DB).

But Wanchoo, C.J., speaking for the Rajasthan High Court,

"The reasons be (the Gestions Judgs) has given for this ridiculously Loniont sentence are rather strangs in the middle of the 30th century. He is still not sure whether the people are urong or night in their stranger of the propie that it is their religious that view of the people that it is their religious duty to kelp a women who wants to become a Satir." 9

The Court recorded its disapproval of the reasoning of the court below and enhanced the 6 months rigorous imprisonment to 5 years. The Court reasoned that the custom of muitage was forbidden more than 100 years ago by law. It was essential that people should respect the law. A light punishment of six months' imprisonment was ludiarous having regard to the barbarity of the act. In the view of the Court it was necessary to impose deterront punishment on persons who instigated or abetted it. In one communities it is believed that if a person starves or tortures himself to death, he obtains 'Eigengs' or salvation by absorption in the Divine essence. This too is an offence under the Indian Penal Code.

<sup>5.</sup> Id., at 172.

<sup>6.</sup> Ihid.

<sup>7.</sup> Heavy punishments have always been swarded for an abetement of guitae, see Equidial v. Empacoya (All 1914 All 249), the sentence of 2 years was enhanced to 4 years, kipdes Final v. Empacoya (All 1903 All 160), 3 years ordened was enacted, and Empacoy v. Midyanagas Fana, sentence was enacted, and Empacoy v. Midyanagas Fana year a was sentenced.

Cour, H.F., Penal Law of India (1968, Law Publishers, Allahabed), II, 1882.

In the United States also an attempt to count suicide is an offence. A person attempting suicide even though on religious considerations is liable to punishment. Speaking ironically, Waite, C-J-, of the United States Supreme Court had questioned in 1878 in Segrgs Reynold v. Dutted States 10

"(I)f a wife religiously belisved it was her duty to burn horself upon the funeral pile of her dead husband, would it be beyond the power of the civil government to prevent her carrying her belief into practice?"!

## (b) Prevention of infectious diseases.

When a porson is surforing from some inflootious disease, preventive steps have to be taken in the interests of public health. It might become necessary to isolate the patient, compel him to take a particular type of treatment, or require those who come in contact with such patient to get themselves vaccinated. One cunnot be allowed to hinder or take objection to such reasures on religious grounds. Some cases have some before the courts

<sup>9.</sup> Corpus Juris Secundum (1953, American Law Book Co., Brooklyn), 83, p. 783 s.3.

<sup>10. 98</sup> US 145 (1678).

<sup>11.</sup> Id., at 166.

in the United States, and in all of them the duty of the authorities to prevent the spreading of such disease has been stressed. Thus in Hopping Jacobean v. Ecomonycealth of Hassachuseits. 12 a state statuta 13 empowered the state to compel the vaccination of all residence against small-pox in view of a threatened outbreak of an epidenic. Though the objection was not specifically raised on reli-

gious grounds, the United States Supreme Court declared in

"Upon the principle of self-defence, of paramount necessity, a community has the right to protect itself against an epidemic or disease which threatens the safety of its members."

Later, this case was relied upon by the Supreme Court to suggest that no one could be exempted on religious grounds from compulsory veccination. 18

unaquivocal terms :

<sup>1</sup>a. 107 US 11 (1908).

<sup>13.</sup> Hassachusetts Revised Laws. Chap. 75 s.137.

<sup>14.</sup> Ide, at 27.

<sup>15.</sup> In Sarah Prince v. Communeath of Messachusetts, \$31 IB 168, 165 (1644), Nuticions, J.; oliverint his opinion of the Court resurted that one "cannot claim freedom from computory vacainations... on religious grounds." In Arch B. Engrago v. Board of Sducetion of the Township of Events, \$50 IB 1, \$5, (1647), Nuticions, J.; in his dissert, again said that the First Assachuset of Court of the Court of th

In India sections 269 and 270 of the Indian Penal Code, and the Epidemic Diseases Act. 1897 are relevant. Section 269 of the Indian Penal Code provides for punishment if a person unlawfully or neell contly acts by which he is likely to enread the infection of any disease dangerous to life. Section 870 of the Indian Penal Code punishes the person if he malignantly spreads the disease. The Epidemic Diseases Act. 1897, lave down rules for taking special measures to control the spreading of departous epidemic diseases. If the state governments are satisfied that the ordinary provisions of law are not sufficient. thou are sutherized to take special measures and prescribe rules to prevent the outbreak and spreading of such diseases. In J. Choudbury v. The State 18 the appellant, a practising homosopathic doctor, was convicted for refusing to get himsoif inequiated against cholers in violation of a regulation made by the state Government under powers conferred by the Enidemic Discases Act. He contended that the had a conscientions objection sesinst inoculation and that he had taken sufficient preventive homogopathic medicine to protect

<sup>16.</sup> Ant 5 of 1897e

<sup>17.</sup> Section 2.

<sup>18.</sup> AIR 1963 Orissa 216.

himself against an attack of cholera. 19 He stated further that 'he was of the view that inoculation was dangerous to human health and that inoculation would create reaction on the human body which might endanger human life. 150 All these contentions were brushed aside by the Orisea light Court. Without entering into the points raised by the appellant, Harssimham, C.J., simply pointed out that since the appellant admitted his guilt and that since he could not prove that the taking of homosepathic meadicine was similar to inoculation he could be convicted for his refusal.

Fecently, in the United States, a new problem has been raised by some Christian scientists who have asserted that the fluoridation of water by way of medication is Critidden by the tenets of their church. This question cropped up in a number of cases 24 before the state courts

<sup>19.</sup> Id., at 217. Emphasis added.

<sup>20.</sup> Ibid.

<sup>21.</sup> Dr Aryan v. Butler, 110 Col App Ed 674 (1983) cert.
Admins 587 IN 1018, Bloom E Damman v. City of Bresyenort, 228 Le 850 (1985) a Damman v. City of Bres1989, Erwan v. Clayeland 181 IN 201 11 (1984), Eng v.
Clayeland, 48 Wanh Ed 676 (1984), Fronzek v. Littenuces,
20 187 Ed 282 (1985) - all cases annotated at All Ed 450-624 and Hartin L. Doughl v. City of Tules,
48 All Ed 450, ourt coincid 349 UN 181 (1985).

and in the majority of them. The power of the state to fluoride the water in the interest of the health of the general public was upheld. In Hightin L. Bogoli ve Sity of Fulsa, The Okishons Supreme Court assuming that medical treatment night be forbidden by the tenets of some religious seets rejected the objection and held that it was regulatory measure for health purposes and as such there was no violation of the free exercise of religion. The Court observed is

"(I)n the contemplated water fluoridation, the City of Tules is no more precising nedicine, \*\* than a mother would be who furnishes her children a well belanced diet, including food containing witamin D and calcium to harden boses and prevent riciets, or lean meat and milk to prevent pellograe. No one would contend that this is practicing radicine or administering drugs, \*24

# (c) Saving a man's life and health by administering medicines prohibited by his religion.

A perplaxing problem night arise where a person is administered medicine egainst his religious convictions and later he brings an action against the authorities on the ground that his religious liberty had been violated. But as a matter of less medicines are administered or surgical

<sup>22.</sup> A contrary opinion was, however, taken in HeGurran v. Farge, 66 NW 2d 207, annot, 45 ALR 2d 465 (1954).

<sup>23. 43</sup> ALR 2d 448 (1954) .

<sup>24.</sup> Id. at 452.

operations are performed on a person only with his consent. In case he is unconsident or otherwise incompetent to give his consent, the consent is taken from the person in charge of him or from his numrdiam. Where it is not possible to obtain consent and there is an insinent danger to life the surgeons take up the case either without such consent or with the permission of a court. <sup>25</sup> The courts have power to order compulsory medical treatment for any serious illness or injury. <sup>26</sup> Since an attempt to suicide is an offence both in India and in the United States, one cannot be allowed to take the risk of his life as also that of the life of any other person in his charge on grounds of religious susceptibilities.

<sup>25.</sup> It is doubtful that in cases where consent is asked for, but refused, a person is legally competent to administer any modicine prohibited by the patient's religion. Section 98 of the Indian Fessi does merely excepts those cases where consent is not obtained due to the fact that in the circumstances it could not be taken. This section would not apply if consent is refused.

<sup>26.</sup> The courts of the District of Columbia issued orders both for necessary sursery, (e.s., In re Tan was Did fift), DC Juv Ct. No.44-753-7, Jenuary 28, 1966), and for necessary blood transfusion refused on religious grounds, (e.s., In re Dma and a Haif months Did Sirt, DC Juv Ct. Net. 45-85-1, June 6, 1968; In re Tup Day Old Infagt, DC Juv Ct. Net. 37-85-07, June 24, 1962. These cases are referred to In reinfluction in the President and Directors of Representation Columbia.

In Darrell Lobrens v. Illinois ex rel. Wallace the life of a child was in danger as it was born with an RH-megative factor inherited from her mother - a disease Which causes baby's red blood cells to destroy each other. The medical doctors advised transfusion of blood in order to save the child's life. The parents who were 'Jehovah's Witnesses' objected as they believed that transfusion was equivalent to enting or drinking of human blood something forbidden by the Bible. The matter was brought before the Court by the hospital authorities. The Court took sway the child from the parent's quardianghin and gave it to another person who was appointed to be the guardian of the child. This guardian consented and on such consent blood was transfused and the child was saved. Later the temporary guardianship was terminated and the child was given back to her parents. The parents petitioned the Supreme Court of Illinois against the action of the local Court. This Court confirmed the lower Court's decision. The United States Supreme Court also refused to interfere in the matter.

<sup>27. 411</sup> Ill. 619, 104 HE MI 760. Cert. denied 784 HE
284 (1953) Assumed in Fratter, Loop Glurch, Etata
Ese other blood transference on the Application
of the President and Directors of Respection College,
531 Fed 1000, (0-Columnia), Cort. denied 77.
678 (1964) Initial States v. Songe, 256 F Supp 782,
(0. Commeticut, 1963).

In India clso some people on religious grounds refuse to take certain types of nedictine. In such cases, the petionts are seldom compelled to take the medicine. But in case the life of the patient is in danger there would be nothing illegal if he were compelled to take treatment without obtaining his consent.

Thus we find that so far as the restrictions on grounds of public health are concerned, there is little difference between the laws of the two countries. The state is under a cuty to look after the welfare of its subjects. Such measures which are taken to safeguard the hought of the citizens can be fully justified even though they might be against certain religious prejudices or beliefs.

### Chapter XV

# Religious Freedom and Other Fundamental Rights

Owing to the complexity of social relations rights founded on one set of relations may conflict with rights founded on other relations. To determine that is finally a superior right involves a balancing of Aifferent claims. This balancing is affected to a form or way of life accented in a given society, and in given conditions. Some rights may be considered as more fundamental than others. Thus in certain places of historical development, religious duties Were considered paramount, overriding all others. Different countries had different outlook in these matters. Accordingly, provisions in respect of religious freedom are not identical in India and the United States. In India, article 25(1) of the Constitution guarantees religious freedom subject to other fundamental rights of the third part of the Constitution. This necessitates a belancing of rights in the sphere of religion with other rights. The fact that article 25(1) may give way to other fundamental rights has led the Supreme Court. in Sri Yenkataramana Devaru v. State of livsore to hold that even clause (R)2 of that

<sup>1.</sup> ATR 1958 SC 255.

<sup>2. &</sup>quot;(1) Subject to public order, morality and health and to the gips prayising of this Part, all persons are equally entitled to freedom of conscionce and the right freely to profess, practice and propagate religions.

article supersodes clause (1) because of the reservation mentioned in clause (1) in favour of other fundamental rights. In the instant case the impushed Act 3 had sutherised the entry of untouchables in Hindu temples. The temple in question belonged to the Gowda Saraswath Brahmin cormunity. Apprehending that this termie might be opened for the excluded class of nersons, the trustoes of the temple challenged the Act on the ground that under article 26(b) a religious donomination has a right to manage its own affairs in matters of religion. The regulation of entry into a temple being "a matter of religion." the appellants claimed that the state could not under article 25(2)(b) throw open their temples to the general public-They contended that as article 25(1) was subject to other fundamental rights the reservation in article 28(2)(b). Whereby temples would be thrown open to all Hindus was

<sup>(2)</sup> Nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the State from making any law \*

 <sup>(</sup>a) regulating or rostricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with religious practice;

<sup>(</sup>b) providing for social welfare and reform or the throwing open of Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindus."

Article 25 of the Constitution of India.

The Madras Temple Entry Authorisation Act, 1947 (Made Act 5 of 1947).

also subject to article 28(b). It meant that the provision in the article relating to the throwing open of public institutions to all classors of Hindus was subject to article 28(b). But Aiyer, J., delivaring the judgment of the Supreme Court observed that the provincions of article 28(b) were to be read in the light of limitations laid down in article 28(2)(b). As to the relationship of clauses (1) and (2) of article 25, he said that the one of the provisions, to which the right declared in article 25(1) was subject, was article 28(2). In his own words i

With initiation "subject to the other provisions of this pert" occurs only in Ci.(1) of Article 25 and not in ci.(2). Clause (1) declares the rights of all persons to Freedom of conscience and the right of the ci.(2) of the ci.(3) of the ci.(4) of the Risk this right that is subject to the other provisions in the Fundamental Rights Chapter. One of the provisions to which the right declared in Art. which falls within Art. 20(2)(1) will control the right conferred by Art. 20(1) and the limitation in Art. 20(1) does not apply to that least a

This reasoning of Aiyer, J., it is submitted, was not correct. Though there is no doubt that clause (2) governs clause (1) of article 25, there was no need for the Court to invoke the general qualifying phrase in clause (1) when clause (2) iteelf said that nothing in article 25 should affect any law made by the state in respect of any matter

<sup>4.</sup> Sri Venkataranana Dewaru v. Stata of Hygore, AIR

referred to in that clause. 5

In the United States, the rule is different. The Constitution does not contain any provision for these matters. The courts are free to judge the circumstances in each case and decide according to their vision keeping in view the cocial, moral and ethical stanlards of society. Some of the fields in which conflicts as to relative importance of a religious right over other rights might arise are dealt below!

## (a) Religious Freedom and Property Rights.

In India, article 19 guarantees the right to hold and enjoy<sup>6</sup> property subject to reasonable restric-

b. In several conce, while interpreting Art. 19, it has been admitted that clauses 2 to 6 of that article govern cl.(1). See e.g.s. Emblad Eagate v. The State of Management of the same manner when cl.(2) of Art. 28 excepts the operation of Art. 25 in certain circumstances mentioned therein, it must be desend that it is actually cl.(2) of Art. 28 winds governs cl.(1) and not the operating words of Cl.(1) which governs cl.(1) and not the operating words of Cl.(1) which governs continued therein with the content of rights. For a critical approach see, Subrementan Habe. For a critical approach see, Subrementan Habe.

<sup>6.</sup> Sections 378 to 462 Indian Penal Code, sections 133, and 144 to 155 Code of Criminal Procedure, 1898 (Act v of 1898) and the Cattle Tresquess Act, 1871 (Act 1 of 1871) etc. make provision for quiet enjoyment.

tions. Article 31 further provides that the state cannot compulsorily acquire a property except for public purpose. As article 25 guaranteeing religious freedom is subject to other provisions of Part III, it may be summarised that in the case of a conflict between freedom of religion and the right of property the former would have to give way to the latter.

In Rade Surymonl Einch ve The littur Fradesh Government, a Zemindari abolition case, it was argued that in the case of an acquisition of the properties of religious endowments the right of a matawalli under article 25 to profess his religion would be infringed if wasf property were compulsorly acquired. Further, the religious endowments theseselves being meant for a public purpose, their property could not be acquired for another public purpose. But both thase contentions were repelled by the Court. As to the former argument the full bench of the Allahabad High Court held that the acquisition of such a property has

7. The article says :

<sup>&</sup>quot;19(1) All citizens shall have the right...

<sup>(</sup>e) to reside and settle in any part of the territory of India;

<sup>(</sup>f) to acquire, hold and dispose of property;

<sup>(5)</sup> Nothing in sub-clauses...(a) and (f) of the said clause shall affect the operation of any oxisting law in so far as it imposes, or prevent the State from naking any law imposing, reasonable restrictions on the oxercise of clauses either in the interest of the general public or for the protection of the interest of any Schadulod Titles."

nothing to do with the subwall1's right of profession, particularly when "the right conferred by Art. 25 (was) expressly subject" to article 31.9 The Supress Court class while approving the orinton of the High Court observed :

"A Charity created by a private individual is not immuse from the sovereign's power to compulsorily acquire that property for public purposes," 10

In other cases also properties of religious institutions have been compulsorily acquired. 11

As stated above, a citizen's right to hold property is subject to reasonable restrictions. The courts have hold that the term 'property' in article 10(1)(f) has a wide cannotation as to include oven obstract rights such as the rights of the head of a religious institution. 12 In

<sup>9.</sup> Id., at 690.

<sup>10.</sup> The State of Bibar v. Sir Kemoginar Singh, AIR 1952 SC 252, 313 (per Hahajan, J.).

See e.g., AL. Ct. Alggapma Chattiar v. Revenue Divisional Officer, Chidombaram, AIR 1969 Med 183.

<sup>18.</sup> It may however, he noted that matheallia and monages of religious maintuitions are treated on separate footings as they are baid not to possess any proprietary interest in the Walf or other religious properties. See Heavy Law You June v. Director of Endomants. All 1958 50 985 (mutewall) has no interest in the property of the wakef, fillewat Burl Goulfeligit Mahanari v. Etata of Rajusthum, All 1958 C 1958 (Tilkait of Nathiwara temple is a mere manager howing no proprietary interest).

Commissioner Hindu Religique Endomente, Hedrae v. Eri Lakabundrae Tirthe Evender of Eri Shirur Hutt, <sup>15</sup> the Hahant of a Hindu religious institution challenged the validity of an enactment<sup>14</sup> which had curtailed his proprietary interest in the property of the institution by requiring him to take permission of state officials before dealing with certain types of properties and their incomes. The Supreme Court head that the restrictions imposed on his rights were unreasonable. The Court was of the opinion that,

"the ingredients of both office and property, of duties and personal interest are blanded together in the rights of a Mahant and the Mahant has the right to easy this property or beneficial interest so long as he is entitled to hold his office. To take way this beneficial interest and leave him merely to the discharge of his duties would be to destroy his character as a Hahant altogethor,"15

It may be noted that in this case there was a conflict between articles 26 and 10. The authorities had sought to resulate the working of religious institutions under

<sup>15.</sup> AIR 1984 SC 282.

<sup>14.</sup> Madras Hindu Religious and Charitable Endowments Act, 1981 (Madras Act 19 of 1981).

<sup>16.</sup> Id., at 288-9.

article 26(d). 16 On the other hand the Mahant asserted his proprietary rights within the terms of article 19(1)(f). If there would have been any conflict between articles 25 and 19, the former could have been required to give way to the latters.

As a general rule in the United States also the same principles apply and proprietary rights are preferred over religious rights. In a number of cases the problem of holding religious discources on the property of a private individual arcse. In certain circumstances if the owners or occupiers of the premises do not object one may enter on the premises under their control for the holding of religious discourses or for the distribution of religious literature. In imagingary Bible and Irack Scotiaty we determined the literature of the owner of a large boundary project, prohibited the solicitation of denations or distribution of handfulls in any of the spartcent buildings

<sup>16. &</sup>quot;Cubject to public order, morality and health, every religious denomination or any section thereof shall have the rightess (e) to dwn and acquire morable and immovable property; and (d) to administer ench property in accordance with law."
Article 2660 à 6(d).

<sup>17. 3</sup> AIR 26 1423 (1948, NY).

tenanted by about 85,000 persons. The New York Supreme Court refused to interfere with the ban imposed by the owner on the ground that no one had a fundamental right under the First Amendment to solicit people for his religious boliefs against an unwilling house owner. Every owner had a liberty to forbid solicitation and that right was protected by law. The United States Supreme Court refused to issue a writ of cortiorari to the New York Supreme Court. 10

In an earlier case, grace ligged v. State of Alabama, however, where the facts were more or less the same except that the propagation was prohibited in the streets of a company owned town, the United States Supreme Court had taken a different view. In that case the state of Alabama ensated a law making it a crime to onter or remain on the private premises after being warmed by the owner not to do so. An industrial company, having established a town for its employees prohibited all solicitation without permission of the town authorities. No A Jehovah's Witness

<sup>18.</sup> Matchtquar Dible and Tract Society v. Metropolitan Life Insurance Company, 335 US 886 (1948).

<sup>10.</sup> NOS US SOT (1946).

<sup>20.</sup> The prohibition was posted in store windows as follows \*

<sup>&</sup>quot;This Is Private Property, and Without Written Permission, no Stroet, or House Vondor, Agent or Solicitation of Any Kind Will De permitted." Ids, at 803s

Was convicted by the state Court for distributing religious literature in violation of the rule. On appeal, the United States Supreme Court reversed the judgment of the state Court and held that the rule which permitted the discenination of religious literature in public streets, should apply also in the privately ounsed streets of a company-town. The Court noted that a large number of persons in the United States lived in company-owned towns. They were all free citizens and they were to be allowed to get such general information as any other citizen was entitled to get, if living in any other town owned by the state. The Court chapter of the state of the court chapter of the court chapter of the state of the court chapter of the cour

"When we balance the constitutional rights of owners of property against those of the people to enjoy freedom of pross and religion, as we must here, we remain mindful of the fact that the latter occupy a preferred position."

It is worth noting that the stand taken by the 'American Suproce Court in this case might be regarded as opposed to the provisions of the Constitution in India. It is submitted that in India the right to religious freedom may have to give way to the right of property. The reasoning in Ergen March v. State of Alabama 22 also runs counter to that deopted in the subsequent case of Matchtomar Bibla; 25 noted above in which the action of the

<sup>21.</sup> Id., at 809.

<sup>92. 386</sup> UB 501 (1946).

<sup>23.</sup> Watchtower Bible and Tract Scolety v. Metropolitan Life Ingurance Company, 558 US 886(1948), gupra n.17.

Insurance company prohibiting solicitation of about 35,000 residents living in its houses was uphold. The New York Supreme Court, however, distinguished the Watchtower Bible case 24 from Grace Murch v. State of Alabama 25 on the ground that in the former case the property owner had prohibited solicitation of donations and distribution of handbills inside the building, in the latter it was forbidden on the streets and side-walks of the company-owned town. The Court cited in its judgment the opinion of the United States Supreme Court in Frank Hagus v. Committee for Industrial Organization 26 to the effect that for discussion of questions of public importance, streets and parks are always open irrespective of the question of ownership of such parks. 27 It is, however, a different matter when such discussion is sought to take place inside a building even though it might be divided in apartments. But it is submitted that a building in which such a large number of people live might technically remain a private property, but still it is like a small township. In such circumstances the reasoning of Grace Moreh v. State of Alabama 28 could well be applied.

<sup>24.</sup> Ibid.

<sup>85. 326</sup> US 801 (1946), gupra n. 19.

<sup>26, 307</sup> US 496 (1939).

Id., at 515, cited in <u>Matchtower Bible and Tract Society</u>
 Metrapolitan Life Ingurance Company, 3 AlR 26, 1425, 1420 (1946, MT).

<sup>28. 326</sup> US 501 (1946).

In another case, 80 it was hold that right to property might override redigious freedom. However, an accupier of a premises camnot altogether evoid redigious solicitation as persons would often approach them seeking their permisedom to hold redigious meetings on their premises. He may refuse, but still he will have to answer doorbell calls of uncolicited handblil distributors. The Jebovah's Witnessos believe that it is their duty to propagate their redigion. It is held by many that if this causes annoyance, it should be televated and that the Witnesses' should not be penalised or prohibited. Indeed, in Image Hartin v. City of Etynthers, Onlo 50 the Johovah's Witnesses were acquitted of the charge of creating nuiseace by ringding doorbells with the only object of distributing religious literature.

<sup>89.</sup> Dan Leroy Hall v. Component of Virginia, 355 US 675 (1948). A review of the judgment of Virginia Supreme Court.

<sup>30. 319</sup> US 105 (1943). It may, however, he noted that the property rights give may to religious solicitation of the purposes the prodiction of subscription to will be valid. See Beard v. City of Alexandrie, 34 US 886 (1961).

### (b) Right to Trade and Prohibition of Slaughter of Animals.

One of the directive principles of the Indian Constitution is aimed at the organization of egriculture end animal husbandry on modern and scientific lines, preservation and improvement of the broods of cattle, and prohibition of the aleughter of cows and calves and other miles and draught cattle. <sup>51</sup> Pursuant to these directives certain states have enacted legislation beaming the slaughter of cows and certain other animals. <sup>52</sup> Some of these enactments were challenged before the Suprems Court <sup>53</sup> on the ground that they violated the right of the petitioners to carry on trade or businesses guaranteed by the Constitution. <sup>54</sup>

<sup>31.</sup> Article 48 of the Constitution of India.

<sup>32.</sup> S. s.\*, the Ribar Preservation and Improvement of Animal Act, 1966(Elbar Act 3 of 1966); the Uttur Predesh Prevention of Cow Glaughter Act, 1985(U.F. Act 1 of 1956); the Central Province and Derar Animal Preservation Act, 1966 (U.F. & Derar act 5 S of 1969) as meaning the Preservation Act, 1968 Preservation Act, 1964 (Sambay Act 81 of 1968); Animal Preservation Act, 1964 (Sambay Act 81 of 1968).

Mohammad Hanif Quarachi v. Stata of Bihar, AIR 1988 SC 751, Abdul Hastin Jurodani v. Stata of Bihar, An 1981 SC 448, and Mohammad Paruk v. Stata of Madure Franco, Writ Petition no. 60 of 1986, decided on April 1, 1969, AIR 1986 1980 14, The Statement, April 3, 1969, p.ec.

<sup>34. &</sup>quot;All citizens shall have the right ...
(g) to practise any profession, or to carry on any compation, trade or business.

<sup>&</sup>quot;Nothing in sub-clause (g) \*\*\* shall affect the operation of any existing law in so for it imposes, or prevent the State from making any law imposing, in the interests of the general public, reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said

Clauses (1)(g) and (6) of article 19 of the Constitution of India.

It may be noted that the provision for the prohibition of com-elaughter was node in article 48 minly out of respect to the sentiments of the majority community, massly the Hindus. The Hindus as is well known have great reverence for the cow<sup>35</sup> and the very idea of claughtering them for food purposes is repugnant to their way of thinking. The prohibition of cow-claughter in article 48 has led some even to hold the opinion that Mindu sentiments prodominate in the Constitution. <sup>36</sup>

The first case that arose before the Supreme Court on the validity of the enactments prohibiting cow-slaughter was Moharmed Hearf Suarment v. State of Bihar. That that case Bihar, Uttar Pradesh and Modhya Pradesh statutes were challenged. The Sthar Act placed a total ban on elaughter of all types of animals of the species of bovine cattle. Similarly the Uttar Pradesh Act put a total ban on cow-slaughter. Similar provisions were contained in the Madhya Pradesh statute. While the Uttar Prodesh Act did not restrict the slaughter of buffalces, the Modhya Pradesh Act allowed such slaughter under a certificate issued by certain outhor-

<sup>35.</sup> It may be noted that Wepal, when declared itself a Hindu state (article 3(1) of the Constitution of Wepal, 1962), also declared on the national annual article 6'2').

See c.s., Austin, Granville, The Indian Constitutions Cornergian of a Nation, (1965, Clarendon Press, Oxford), p. 62.

<sup>37.</sup> AIR 1958 SC 781.

rities mentioned in the Act. The petitioners pleaded that they were carrying on the business of a butcher and if they were not allowed to slaughter the animals prohilidted by the statutes, they would have to close their business. They also claimed that the prohibition was not a reasonable restriction in the interest of the general public. The Court discussed at great length the reasonsbleness of the restrictions and of the fact whether they were in the interest of the general public. It traced the history of the sametity of the cows in Hindu society and cited Hindu scriptures in support of such belief. Originally animal 38 sacrifice was practised. Later the feeling of compassion grew up among the Hindus. Giving arguments for this change the Court reasoned that in the distant past, the climate was extremely cold and the Vedic Aryans had been a pastoral people before they settled down as apriculturists. 39 In agriculture the usefulness of the cow and bull was felt and since then they came to acquire a special sanctity. High proises were bestowed specially

<sup>26.</sup> The animals included, gosts, shaeps, cows, buffaloes and horses. Id,, at 744. This list was collected by the Court from Rig. Veda (VIII. 45, 11), Satpatha Brahssana (III. 4, 1-2) and Yagnavalkya (vaj. 1, 109).

<sup>59.</sup> Ibid.

on the cows in the werses of the Vedas. $^{40}$  At prosent, the Court found,

"the Hindus in general hold the cow in great reverence and the idea of the slaughter of cows for food is repugnent to their notions."

The Court was of the opinion that though a constitutional question could not be decided on grounds of mere sentiments, it might be taken into consideration as one of the elements in judging the reasonableness of the restrictions. In the words of the Court I

"while we agree that the constitutional question before us cannot be decided on grounds of mere sentiment; however passionate it may be, we, nevertheless, think that it has to be taken into consideration, though only as one of many elements, in arriving at a judicial vertical as to the reasonablement of the restrictions."

The Court took into account the economic factors involved in the matter of slaughter of enthals. Quoting facts and figures, the Court remarked that although cattle wealth in India was the highest in the world, yet the milk production was perhaps the lowest. Summarising the utility of the cow and her processy the Court saids

"They sustain the health of the nation by giving them the life giving milk which is so essential an item in

<sup>40. &</sup>quot;The slaughter of an innocent, O Kritya, is an awful deed, Slay not cow, horse, or man of ourse."
Atherva Vede, X, 1, 89.

The cow is Heaven, the cow is Earth, the cow is Viehnu, Lord of life.

The Sadhyas and the Vesus have drunk the out pouring of the cow. Both Gods and moral men depend for life and

being on the cow. She hath become this universe; all that the sun surveys

is sheet the universe; all that the bun surve,

Atherva Veda, X, 10, 30.

a scientifically balanced diet. The working bullocks are indespensable for our agriculture, for they supply power more than any other aminal. Sood breading bulls necessary to improve the broad so that the quality and securing of the future cover and working bullocks say prove and be in abundance. The dung of the animal is cheaper than the article is accurate and is extremely useful. In short, the bede-bone of Indian agriculture is an amount of the animal than the article in a manufacture of the same of speaking the coverage when the same of speaking the coverage than the property.

The Court, then posed other questions: Now could the health and nourishment of the cattle population be maintained? Could the butchers be helped from dislocation of their business? How could an alternative nourishment be provided to Muslims, Christians, persons of Scheduled Caste and Tribes and other poor people, whose staple food was beef and buffale flosh? The Court found that as the country was in short supply of mileh cattle, breeding bulls and working bullocks. the cattle population fit for these purposes should be properly fed and whatever cattle food was available should be used for the maintenance of useful cattle. In the opinion of the Court a total ban on slaughter of cattle, useful or otherwise might cause a serious dislocation of the business of butchers and hide merchants without any compensatory bensfit. 44 A large section of the people Would be deprived of their staple food. The keeping of useless gattle would not

<sup>43.</sup> Id., at 748.

<sup>44.</sup> The Court referred to its earlier opinion in this respect held in Eaghir Almad v. State of litter Predesh, AIR 1954 SC 928, 739.

be economically sound. Moreover, they would consume a good part of the estile food, deteriorate the breed and eventually affect the production of milk, breeding bulls and working bullacks.

In order to arrive at a correct conclusion the Court classified all the cattle into three heads - (1) the cove of all aces and calvas of cows and calvas of she-buffaloes. male and femalet (ii) she-buffaloss, breeding bulls and Working bullocks so long they are milch or draught cattle: and (iii) she-buffeloos, bulls and bullocks after they have ceased of their utility. As to the cattle comprised in groups (i) and (ii) the Court held that total ban of their slaughter was necessary, but as to (iii) their slaughter need not be prohibited. The basis of the distinction bet-Ween cattle of groups (i) and (ii) was that while the cattle owners would give preference in providing food to shebuffaloes, breeding bulls and working bullocks, they might not take that much of care of the cattle falling in the first group of whom they would not expect adequate return. Consequently, the cattle owners would themselves not allow the cattle of the second group to be killed so long they are of use. But they might prefer to get rid of the cattle of the first group and sell than away even under false pretenses particularly when they would give less milk and in consequence become financially a burden on their owner. Due to paucity of space in big towns, uneconomic cows might be sold away to

butchers so that they might set rid of thems and purchase in their place cattle capable of giving more milks. The Court, therefore, concluded that the cattle falling in the first group moded more protection and their slaughter should be totally banned. But other cattle might be allowed to be slaughtered after they became useless to their owners.

It may be noted that the slaughter of cows fulling in the first group could be totally benned. In arriving at this conclusion, the Supreme Court took into account, smens others, two main fastores. First, the sentiments of the Rindus that they hold the cow in great reverence and the idea of the slaughter of cows for food being repugnant to their notions. Second, even if drastic and stringent regulations are imposed on the slaughter of useless cows, experience shows that they are not sufficient to protect even the useful cows.

Consequent to the invalidation of certain provisions of the statutes relating to total prohibition of the slaugher of the-buffeloes, bulls and bullocks, 47 the states of Bihar, Uttar Fradesh and Madhya Fradesh enacted emending legislations to prescribe the age of certain cattle at which

<sup>45.</sup> Ide, at 745.

<sup>46.</sup> Ida, at 755.

<sup>47.</sup> Mohammad Hardf Quarashi v. State of Bibar, AIR 1988 80 751.

they could be presumed to be incapable of being used as milch or drought outtle and could be slaughtered. While the Bihar legislation but this age at 25,48 Witter Pradesh and lightys Pradesh put it at 20, 49 In Abdul Hakim Guraishi. v. State of Bihar. 50 the petitioners contonled that by fixing the age of 20 or 25 at which cattle could be gloughtered. While their natural age was shout in years, the state had virtually prohibited their slaughter. This was, therefore, an arbitrary and unreasonable restriction which was not in the interest of general public. After citing various authorities in support of the view that the everage age of the cattle was about 15 years, the Court, referring to its earlier opinion in Mohammad Honif Quarashi v. Gtate of Bihar. 51 declared the amending legislations invalid to the extent it required the slaughter of animals only at a prescribed age regardless of the fact that such cattle might become useless and incapable for milch and draught purposes much before reaching such a high age.

<sup>48.</sup> The Bihar Preservation of Animals (Amendment) Act, 1989, section 3.

<sup>49.</sup> The Uttar Pradesh Prevention of Cow Slaughter(Amendment) Act, 1988, section 3(3)(a); and the Modhya Pradesh Agricultural Cattle Preservation Act, 1989 (MF- Act 18 of 1989), section 4(2)(a).

<sup>50.</sup> AIR 1961 SC 448.

<sup>51.</sup> AIR 1958 SC 751.

Recently in another unreported case, Mohammad Faruk v. State of Hadhya Pradesh. 52 the Governor issued a notification under the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act prohibiting the slaughter of bulls and bullocks within cortain municipal limits. The petitioner, who was carrying on the business of sloughtering these spinels challenged the notification as it afforted his constitutional right to carry on his trade or occupation. He claimed that the slaughtering of animals was his hereditary occupation. He further pleaded that as the prohibition was made just out of respect for the sentiments of a certain section of the people, it was not a reasonable restriction in the interest of general public. Accepting this plea the Court held the notification invalid as being an unreasonable restriction on the freedom of trade. The Court referred to its earlier decision in Mohammad Hanif Quarashi v. State of Bihar 53 that there could not be a total probabition on bulls and bullooks but it appears that it did not accept the reasoning of the earlier case that sentiments should be taken into

<sup>52.</sup> Writ Petition no.60 of 1968, decided, April 1, 1968 by the Supreme Court of India, AIR 1969 NBC 14, The Statesman, April 3, 1969, p.e6.

<sup>55.</sup> AIR 1958 SC 731.

consideration "as one of many elements, in arriving at a judicial vordict as to the reasonableness of the restriction." Market in the Court took the view that the prohibition could not be upheld if it was imposed not in the interest of the general public, but merely to respect the sentiments of a section of people.

The ressering given for decisions in coverlaughter cases are open to criticism. As stated earlier, 55 it is a fact that the Hindus have great reverence for the cow-The prohibition of cow slaughter under the directive principle contained in article 48 was based mainly because of the sentiments held by the majority community, namely the Hindus. The guarantee to the minorities under article 29(1) of the Constitution to conserve their culture, raises the questions Has the majority also a right to conserve its own culture? And what is this culture? Does it not include the respect and reverence for the cow? Is it not a fact that Hindus feel strongly about cow-slaughter as something against their religion? Though the British government in India did not prohibit slaughter of cows altogether, nevertheless it permitted slaughter in private, presumably because of strong feelings of Hindus. The majority community has also an equal right to conserve their religion and

<sup>54.</sup> Id., at 745, gupra p. 366.

<sup>55.</sup> Supra pp. 365-6.

culture. The Court itself conceded that Hindu tradition holds cows as sacred. This appears to be the background of the directive principle in article 48. It seems that the Supreme Court, in Quereshi case 56 did not take into account this aspect of the matter. It was correct, no doubt, when it repelled the contention of the state that laws made to discharge the obligation imposed on it by the directive principles should at least be treated at par with the fundamental rights. But it is submitted, that in judging the reasonableness of restrictions on trade directive principles should have been considered as an important guide. Moreover, the Court's classification of certain cattle in three groups was artificial and reasons given were not convincing. Had the Court considered the directive principle of article 48 it might have classified cattle in other esterories and found some ressonableness and the public interest in the directive principle itself. The Court was alive to the fact that no abstract standard could be fixed to determine whether a certain measure was reasonable and in the interest of the

<sup>86.</sup> Mohammad Henif Cuarcahi v. State of Bibar, AIR 1988 SC 731.

general public. 57 Yet the Court did not refer to article 48 while testing the reasonableness of the restriction. It marely observed that sentiments of a class of persons wight be taken as one of several factors in considering the reasomeblaness of the restriction. In the subsequent unreported case. Nohoraud Faruk v. State of Hadhya Pradesh. 58 the Court. it seems, brushed aside the ground of sentiment in deciding the question of reasonableness. This time the Court took mainly the economic aspect of the prohibition of slaughter of various cattle and decided the case on that hasis. The distinction made between a cow, and sha-buffaloss, bulls and bullocks in Nobessad Hamif Quarceld v. State of Bihar 59 are from accommic point of view artificial and do not carry conviction. In the case of prohibition of cows, the Court has taken the view that the restrictions are researchle. But in the case of other cattle a contrary view has been taken and the restrictions have been held unreasonable. According to the Court due to paucity of space in some big towns like Bombay, people usually allow even milch cows to he sold to the butchers just to purchase a new one having the capacity of giving more milk. The Court had also found

<sup>67.</sup> The Court quoted with approval the observations of Patanjall Castri, J., in State of Madras v. Y.O.Row, AIR 1882 80 196, 800 to that effect.

Decided, April 1, 1989. AIR 1989 SC 14. The Statesman, April 3, 1989, p.6.

<sup>59.</sup> AIR 1958 SC 731.

that the considerations which applied to she-buffaloes. bulls and bullocks that when they became useless, they would be sold to butchers did not apply to cowse It seems, therefore, that if the Court could be assured that even in the case of cows affective rules could be made by which only useless and inefficient cows were slaushtered, it might not have found in favour of a total ban of even cow-slaughter. The reasoning behind the classification does not seem to be sound. How many people in India live in big towns like Bombay where there is a shortage of space? And even in such towns how many can afford to maintain goshalas for cows or she-buffelces? A large number of these cattle are reared in the country side. The argument based on the paucity of space does not seem to be sound. If that is so the classification made by the Court falls to ground and from a mere economic point of view total prohibition of cowest auchter connet be sustained.

The submission is that the reasonableness of the statute affecting the butcher's trade or occupation should have been judged in the light of article 48. It may be noted that the Constituent Assembly was in favour of a total prohibition of cow-alsumater. Similarly state legislatures on the basis of the directive principle banned cow-alaumater. It is submitted that the underlying principle of article 48 should have been taken into account by the

Court before giving a final wardist. It was on account of the sanctity of the cow in Hinduism that even Muslim rulers sometimes prohibited cov-slaughter. It is reported that Babar had not only banned the cow-slaughter but also advised his son Numanvu to do so. 60 Since reversnce to cow is a part of Hindu culture, it is in fitness of things that atleast in India where the overwhelming majority is that of Hindus, cow-slaughter should have been banned in order to preserve the culture of the majority community irrespective of any economic considerations. When We pay our veneration to some object it is a matter of faith and conscience, and accromic factors should not be brought into it. When article 48 was being discussed in the Constituent Assembly, several members pleaded the prohibition of cow slaughter on the basis of its economic advantage. The same arguments were advanced by the amporters of total ban before the Court. That approach itself was wrong. Our approach should have been clear and straight forwards Religious belief is not a question of argument and reason, but of faith. 61 If Hindu sociaty feels that preservation of its culture necessitates the prohibition of cow-slaughter, it is submitted, that restrictions on coverlaughter should be upheld as falling within article 19(6).

<sup>60.</sup> Mohammad Henif Quarachi v. State of Bibar, AIR 1988 SC 751, 740. Supra p.252, note 18.

<sup>61.</sup> See supra pp. 134-8.

In a number of cases where Muslims were prosecuted under section 298 of the Indian Penal Code for openly slampitering cows on Bakr-Id day, a number of courts recognised that the slampiter of cowe was abborrent to the sentiments of the Hindus. The discussion in the Constituent Assembly <sup>65</sup> and its countitees on the matter shows that the prohibition was based on sentimental grounds. <sup>64</sup> The state governments in order to give affect to the directive principle of article 48 ensetd legislations prohibiting the killing of cows and other miled and draught emissis. Though the Court declared illegal the total prohibition of the slaughter of animals other than cows and calves, if sentiment purt of the reasoning is abandoned, it may be, that in future, the courts may not find any good reason to uphold the total prohibition in case of cows.

In the United States the conflict between the sentiments of a section of the people with the constitutional

Kitah Ali Munahi v. Santi Banjan Deb, AIR 1985
 Tripura 22; Mir Didttan v. Bangray, AIR 1987 All 13.
 Khan Banuti Desan v. Bisnati Pundit; 27 Oal 686(1900).

<sup>63.</sup> Constituent Assembly Debates, VII, pp. 568-580.

<sup>64.</sup> See Austin, gurra note 55 p. 821

"... Article 48 shows that Hindu sentiment dominated in the Constituent Assembly."

freedom of carrying on the trade of slaughtering animals arose in a different way. In flaughter-House Cases, 60 the legislature of a certain state in 1969 enacted a law restricting the indiscriminate slaughtering of animals. 60 A large number of butchers objected to such restrictions. They claimed it to be their constitutional right to carry on their trade of slaughtering eminals and challenged the right of the state to put restrictions on such trade. The United States Supress Court, by a majority decision held the enactesent constitutional. The Court quoted, with approval. Chancellor Kent to the effect that.

"Unvisiblesome trades, alonghter houses, operations offensive to the senses. a (might) be interdicted by law, in the midst of dones masses of population, on the general und rational principle, that every person ought so to use his property as not to injure his neighbours.

This case bears some analogy to Indian cases which upheld

<sup>65.</sup> The Butchers' Benevolent Association of New Orleans
v. The Craegent City Live-Stock landing and Elaughter-House Company, 85 US (16 Walls) 36 (1872).

<sup>66.</sup> The Act, called "An Act to Protest the Health of the City of New Calesans to locate the Stock-lending and Glauphter-bouces", forbase the landing or slauphtering of animals, whose flesh was intended for food purposee except in slauphter-houses which were to be established for the purpose under the authority of the state. Xis, at 59.

<sup>67.</sup> Ide. at 62.

the prohibition relating to elaughter of animals in public places under section 30s of the Indian Penal Ocde and section 54 of the Police act on the ground that it offended the feelings of a certain sections of the occumitty. <sup>63</sup>
The Elaughter-House cases <sup>65</sup> makes it clear that restrictions can be put in the United States on the slaughter of animals if it is in the interest of the health or even if they must the feelings of the people.

It seems that in the United States restrictions on the staughter of animals, cannot be put if the results would be to prohibit the carrying on the business of a class of persons. In the Slaughter-House cases the butchers were not prohibited from enrying on their business, but they were merely required to slaughter animals at specified places. Not there actually been a total prohibition, it seems, the Court would have not upheld the

<sup>68.</sup> Supra note 62.

<sup>69.</sup> The Butchers' Benevalent Association of New Orleans v. The Crascent City Live-Stock Lending and Blaubter-House Company, 88 US (16 Wall) (1872).

legislation. <sup>70</sup> In Margargt 11. Magorga v. State of Maryland, <sup>71</sup> Douglas, J., in his discent, summarising the implications of the First Appademt said ;

"(T)he dogma, creed, scruples, or practices of no religious group or sect are to be preferred over those of any others; ... the State count coupsi one so to conduct hisself as not to offend the religious soupples of anothers." "A

In that case the appellants, the amployees of a certain department store, were convicted for selling on a Sunday in violation of Sunday closing Laws. Douglas, J., quesetioned the validaty of a lew which gave effect to the senticents and voligious feelings of a majority of the people, that is, Christians, who observe Sunday as a Sabbath day closing all business on Sunday. According to him it might amount to an establishment of roligious cruples against eating posts. He posed the question! Would it be possible to make the post selling an offence if the

<sup>70.</sup> Cf. the American practice evidenced from the following statements

<sup>&</sup>quot;The American judicial practice of refusing to explore matters of religious doctriness would preclude a finding such as that in Helle Cuarcani v. State of Bihars"

Groves, Harry E., Religious Francism, 4 Juli 101, 100 (1068).

<sup>71. 366</sup> US 480 (1960).

<sup>78.</sup> Ide: at 565. Emphasis added.

majority of a state logislature had religious conviction that eating of pork was abborrent? If some had religious scruples against slaughtering cattless "Could a state legis—lature, dominated by that group, make it criminal to run an abattotym?"

To sum up, we find that while in India a total prohibition of the slaughter of cowe has been uphold, in the
United States, it somes, the same might not be possible.
It may also be noted that since the Suprems Court of India
has changed its opinion in Mohammad Engul v. Stata of Medhya
Pradash<sup>74</sup> regarding the consideration of sentiments as one
of the grounds for upholding the validity of legislation,
there is a possibility that it may, if occasion arises,
change its view taken in Mohammad Hauff Cunrashi v. Stata of
Sibag<sup>70</sup> and a total prohibition of cow slaughter may be found
unreasonable. It would be recalled that in the United States,
in Siaughter-Joues cases, <sup>76</sup> the appellants had contended
that the legislation which gave monopoly to a certain company
to establish slaughter-houses virtually prohibited the

<sup>73.</sup> Id., at 875.

<sup>74.</sup> Decided April 1, 1969. AIR 1969 NSC 14, The Statesman, April 3, 1969, p.6.

<sup>75.</sup> ATR 1968 BC 731.

<sup>76.</sup> The Butchers' Benevalent Association of New Orloans v. The Gracent City Live-Stock Lending and Slaughter-House Company, 85 08 (16 Wall) 36 (1872).

butchers in general to carry on their trade of claughtering animals. But the Court rejected the contention on the ground that since the legislation had required the company to allow all persons, who so desired to claughter their animals in their aloughter-houses there was actually no prohibition. It was only a health regulation prohibiting killing of cnimals at any place whore a butcher might choose to do so. Since a total prohibition on slaughter of animals in the United States on religious grounds might amount to an establishment of religion it would be unconstitutional. In India there being nothing like an establishment clause the state may foster religions. A restriction on prohibition of cow-claughter, it is submitted, even if it amounts to a kind of help to religion would not be unconstitutional.

# . (c) Religious Freedom and the Right to Equality.

In the field of right to equality several provisions of our Constitution are aimed against discriminatory practices. There are, at the same time, various provisions? recognizing exceptions to the right to equality on various grounds. In such cases religious freedom has to give way to such provisions. For instance article 16, while

<sup>77.</sup> E.g., articles 15(4); 16(4) and 16(8).

guaranteeing equality of opportunity for employment to all offizens, allows the state to reserve posts for any backward classes of citisens. To this provision, called "protective" discrimination, is intended for the betterment of backward classes of persons in the society. It is, however, to be noted that a person is considered backward not only in the social or educational sphere, but his backwardness may be attributed if he belongs to certain casts and sect. The casts system is based chiefly on religion although in distant past it night have been based on trade. In H.P. Balaji v.

<sup>78.</sup> The relevant provision is as follows :

<sup>&</sup>quot;16(1) There shall be equality of epportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the State.

<sup>(2)</sup> No citizen shall, on grounds only of religion, race, caste,... be ineligible for, or discriminated against in respect of any employment or office under the Statesses.

<sup>(4)</sup> Nothing in this critics shall prevent the State from noting any provision for the reservation of appointments or posts in favour of any backward class of citizens which, in the opinion of the State, is not adequately represented in the services under the State.

<sup>(</sup>a) Nothing in this article shall affect the operation of any less which provides that the incumbent of an office in connection with the affairs of any religious or demonstrational institution or any sensitive or demonstrational institution or any sensitive and the control of the trian of the control of the control of the control of belonging to a particular demonstration."

The State of Myacre, <sup>79</sup> the Supreme Court refrained from laying down any hard and fast rule, with respect to the declaration of beolevard classes. <sup>50</sup> The Court, however, deprecated the test of beolevarines on the basis of castes. Actually caste is the touchstone of beolevardness. The need for tying protection to backward classes was involved in a Mysore case. <sup>58</sup> There the state Covernment selected for appointment ten candidates. Of these seven candidates of beckward classes were given veightages. The remaining were chosen on marit. Under the rules for recruitment framed by the state Covernment, "all communities other than Franciars" were classed as backward communities. The petitioner who had secured a seventh place in order of merit was not selected. He contended that it was a

<sup>70.</sup> AIR 1965 SC 649. See also F. Rajeniran v. State of Radras, AIR 1968 SC 1012 and State of Ardina Pradem v. E. Sagar, AIR 1968 AV 1579, and Comentity Naver, v. Harayaman, Rajendran v. State of Hadras, AIR 1969 JC 856.

<sup>80.</sup> Ides at 661.

<sup>61.</sup> The Rodeward Classes Commission, in its report dated Narch 50, 1989, after having considered various setheds for determining which classes are banksard, ultimately decided to treat the status of cents as an important factor in that behalf and it was on that Raterred to 1818 at 1880 communities was made. Referred to 1818, at 686.

In the instant case the Nagar Gowda Committee appointed by the state had also recommended classification on the basis mainly of caste.

Idea at 656.

SE. Kegova Lyangar v. State of Mysore, AIR 1986 Mys 80.

clear case of discrimination egainst meritorious candidates. The Court, however, uphold the protection given to backward classes as legally valid under article 16(4) of the Constitution.

In a later case, 83 the state of Jarmy and Kashmir 1sid down a community-wise formula for the recruitment to services under the state. On that hasts it reserved 50 per cent posts for the Muslims of Kashmir. 40 per cent for for the Jammu Hindus, and 10 per cent for the Kashmir Mindus. It was contended by the state that Muslims in the state of Jaron and Kashmir formed a backward class of citizens. Similarly the James Hindus were a backward community. None of them were adequately represented in the services of the state. The state in pursuance of article 16(4) of the Constitution reserved all seats for the two communities as indicated above. The petitioners Who were Kashmiri Hindus claimed that they had been discriminated against in the matter of promotion solely on the ground of religion and place of residence. They contended that the state had acted purely on communal basis in as much as the senior members of the service belonging to one community had been placed below the funior members

of another community. The Supreme Court while holding the aforesaid reservation violative of article 16(3) of the Constitution said that the expression "backward class" in article 16 was not synonymous with "backward custe" or "backward community." The Court said :

"The members of an entire casts or community may in the social, seements and squestional scale of values at a given time be backward and may on that account be treated as a beloward class, but that is not because they are members of a casts or community, but because they form a class,"

The Court also pointed out that a test of backwardness based solely on easte, race, roligion, sex, place of hirth or residence directly offended the Constitution. The order of the state, in this case was made to daw "adequate representation of such elements as were not adequately represented in the services." This could not be treated by the Court as making a provision for reservation of appointment in favour of backward classes.

This question came up in enother form before the Supress Court in T. Beredassn v. Enion of India. So in that case, the petitioner challenged the rule of the Central Government which reserved 1% per count of all posts under the Covernment of India for the scheduled castes and tribes. The rule further provided that in case the condidates

<sup>84.</sup> Id., at 3.

<sup>85.</sup> AIR 1964 BC 173.

belonging to the reserved class did not possess the prescribed minimum qualification or were unsuitable, the posts could be filled up by other deserving candidates provided the posts reserved for the scheduled castes and tribes Would be carried over the next year. If next year the requisite number of candidates of the scheduled class were not found qualified, the "carry forword" rule would again be applied in the subsequent year. In the instant case. 65 per cent cardidates of the reserved class and 35 per cent of other classes were appointed. The applicant claimed that though he had obtained 61 per cent marks he was not chosen, while condidates of the reserved class obtaining as low as 35 per cent marks were appointed. Had 17th per cent candidates been taken from the reserved class without applying the "carry forward" rule, he would have a fair chance of being selected. The Supreme Court, in its majority judgment, held the "carry forward" rule as repugnant to equality clause of the Constitution.

Article 15 lays down a general rule of nondisorimination on grounds of religion, race casts and so forth, and article 20 prohibits discrimination in admission to educational institutions on abovescentianed crounts. In

<sup>86.</sup> Article 89(2) says :

<sup>&</sup>quot;No citisen shall be denied admission into any educational institution maintained by the State or receiving aid out of State funds on grounds only of religion, race, caste, language or any of them."

State of Madras v. Smt. Champakan Doratraian. the Madras Government allotted seats in the state Medical College community-wise. The main idea behind this arrangement was to afford familities to backward classes to get higher education. The order of the Hodres Government was declared bad. The Madras High Court stated that "no person of a particular religion or caste (should) be treated unfavourably when compared with persons of other religious and castes merely on the ground that they belong to a particular relision or caste." On appeal, the Supreme Court too took the some view. As a secuel to this decision, clause 4 was inserted in article 15 to authorise the state to make special provision for socially and educationally backward classes of citizens. 89 In M.R. Balaii v. The State of Mysors. 90 the Supreme Court held that though the Government was entitled under article 15(4) to give preferential treatment to the backward classes, a reservation of more than 50 per cent of the seats could not be treated as resconable. In the opinion of the Court it would be a fraud on the Constitution if 68 per cent scats were reserved for the protected classes

<sup>87.</sup> AIR 1981 SC 226.

<sup>88.</sup> Smt. Champson Doratraion v. State of Madras, AIR 1981 Had 120. 125.

<sup>89.</sup> Clause 4 reads as follows :

<sup>&</sup>quot;Nothing in this article or in clause (2) of article 39 shall prevent the State from making any spedial provision for the advancement of any socially and educationally beckward classes of citizens or for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes."

<sup>90.</sup> ATR 1965 SC 649.

as was actually done in the case. At any rate, the state under the provisions of the Constitution is expowered to reserve a reasonable percentage of seats or posts for the backward classes.

In the United States the problem is not so acute.

It is true that in some educational institutions racial
discrimination is still practised, 91 but such practices
are gradually going down. As to the question of discrimination on religious grounds the Constitution itself declares
in unequivocal terms that "no religious test shall be required as a qualification to any office or public trust under the
United States." In Roy Re Excaga v. Clayton K. Matking, 95

<sup>91.</sup> See Emplo Lalourge v. Board of Countestance of the City of Todges and Employed and Countestance of Todges and Todges

<sup>92.</sup> Article VI (3), United States Constitution.

<sup>95. 567</sup> US 488 (1981).

the state in making appointments in sovernment offices took into consideration a person's religious belief. It was held by the United States Supreme Court that the state could not do so. It could not ask an applicant for appointment to an office to declare his faith in the existence of God. This question was again raised in Chamberlin v. Dade County Board of Public Instruction, 94 but the Court by a majority opinion rejected the appeal. "for want of properly presented federal questions, "95 In that case, the amplicants for teaching posts were required to answer the question in the form of. "Do you believe in God?" It was also a fact that religious attitudes of the applicants were taken into account in making promotions. 96 Douglas, Black, and Stewart. JJ.. in their dissent were of the opinion that these facts sufficiently presented the federal questions and that the Court should decide the case on merit. It may, however, be noted that under the provisions of the Constitution a religious test cannot be legally imposed for any appointment and any such provision would be prima facis invalid.

There is another matter in which discrimination may be said to arise. For example Parliament has made a number

<sup>94. 377</sup> US 402 (1964).

<sup>98.</sup> Idea at 408.

<sup>96.</sup> Id., at 405, fn.1 (per separate opinion of Douglas, J.)

of enactments<sup>97</sup> in order to give effect to directive principles of state policy as embodied in article 44<sup>68</sup> of the Constitution. But curiously enough all such emactments lay well be that they have been made only as a first step towards uniform civil code which would apply to all persons irrespective of their religion. But unless that is done, a discrimination based on religion may be said to exist. Likewise certain state enactments<sup>99</sup> prohibiting polygomy apply only to illnows and certain other communities but are not applicable to Nucleus. On the may be a discrimination

<sup>97.</sup> Egg. the Hinds Nearrings Aut. 1985 (Act 38 of 1985), the Hinds Houseston Aut. 1986 (Act 30 of 1985), the Hinds Minorstry and Onerdisansity Act, 1996 (Act 32 of 1986), the Hinds Adoptions and Haintenance Act, 1986 (Act 79 of 1986), the Hinds Women's Rights to Property Act, 1987 (Act 18 of 1997) etc.

<sup>98. &</sup>quot;The State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India."

<sup>99.</sup> The Bombay Prevention of Biganous Marriages Act, 1946 (Bome Act 84 of 1946 as amended by Bome Act 38 of 1948) and the Madras Hindu (Bigany Prevention and Divorce) Act, 1949 (Mad. Act 6 of 1949).

<sup>100.</sup> The Hindi Marriage Act, 1985 (Act 55 of 1983) makes monopaeve a rule for all Hindus, Buddhists, Johns and Sithse The Paret Harriage and Divorce Act, 1935 (Act 5 of 1935) prohibits polyacony amongst Parole. The persons marriad under the Special Marriage Act, 1984 (Act 45 of 1984) are also prohibited to presult all properties that the property of these polyacony. In each of these cases the Offender is liable under section 484 of the Indian Panal Code.

against Hindus in violation of article 14 of the Constitution, irrespective of its violation of the article in support of religions

In conclusion, we find that there is a difference between India and the United States in the field of equality having reference to religious freedom. Several inreads have been made to the equality clause of the Indian Constitution. These in one way or other affect freedom of religion but 'social welfare and reform' on operate as a justification for any attack upon profession, practice and propagation of religions. In the United States the problem of recial discrimination exists but the courts have in a number of cases beld such discrimination objectionables. 108

<sup>101.</sup> See article 25(2)(b), discussed infra pp. 479-4.

<sup>10</sup>s. Recently the United States Supress Court reversed the contection of a "white person" by the Vinginia Supress Court for his narrying a "colored person" Sobt his "white person" the inshand and the "colored person", the wife went to Columbia and married these salves. After their nearings they returned to their heres in Vinginia. There they were sentenced to one year imprisonment for violating Vinginia's ban on inter-receid marriages. Warren, CuJ., delivering the opinion of the Court said is

<sup>&</sup>quot;The freedom to marry has long been recognized as one of the vitel personal rights essential to the orderly pursuit of happiness by freements the freedom to marry, or not marry, a person of another ruse resides with the individual and cannot be infrinced by the States.

Richard Perray Lowing v. Virginia, 388 US 1, 18-3 (1967).

## (d) Religious Freedom and Untouchability

The practice of untouchability based as it is mainly on casts system has been a blot an Hindu society. A determined effort has been made to sholish this social evil. Article 17<sup>105</sup> of the Constitution iteoif sholishes it in unequivocal terms and makes its practice a punishable offonce. Od In pursuance of this article, the Perliament enacted the Untouchability (Offences) Act, 1955, 100 prescribing punishants for the practice of untouchability, 106 processible punishments for the practice of untouchability.

<sup>103. &</sup>quot;"Untouchability" is abolished and its practice in any form is fortidene. The enforcement of any disshility arising out of "untouchability" shall be an offence punishable in accordance with law. Article 17. Constitution of India.

<sup>104.</sup> Even prior to the adoption of our Constitution a number of states had enacted state legislations to prohibit and punish untouchability. See gurg p.282, notes 71 and 72.

<sup>105.</sup> Act 22 of 1955.

<sup>106.</sup> The Act has several special features compared with the other state lease windth were in existence at its commandment. It is not contined to Hindus only. It pundshes all persons who take part in the commandment of the contined to the commandment of the contined to t

The invorted commas put on the word 'untouchability' in article 17 suggests that untouchability has not been used in its literal sense but in a special sense in view of Indian conditions. In a Hysore case, 107 it was made clear that the isolation of individuals during spidemic or because they are suffering from contagious disease or because of some social observances such as are associated with hirth or death in the family have nothing to do with untouchability. Here we are concerned with the untouchability whereby certain section of the community on account of their hirth or profession are sammed and excluded from worship in a temple. In order to remove this disability the practice of untouchability has been prohibited by article 17 of the Constitution.

In the United States negroes are practically segregated not only in the educational institutions <sup>108</sup> but even in religious institutions. There are separate churches for them and they have separate congregations. Though in

<sup>107.</sup> Devaratish v. B. Padmanna, AIR 1988 Mys 84.

<sup>108.</sup> In practice discrimination still exists in educational institutions des Brean v. School Board on Mex Educational 20 L ed at 746 (1988), All 1969 USO 1. Mayer v. Board of Sunchion of the Sould School Education of the Sould School Education 20 L ed at 777 (1980), Promis R. Hornes v. Road of London decompose v. Road of London 20 L ed at 775 (1980), All 1960 and Compose Company Sources 20 L ed at 755 (1986), All 1960 and Compose Company Sources 20 L ed at 755 (1986), All 1960 and Compose 20 L ed at 755 (1986), All 1960 and Compose 20 L ed at 755 (1986), All 1960 and Compose 20 L ed at 755 (1986), All 1960 and Compose 20 L ed at 755 (1986), All 1960 and Compose 20 L ed at 755 (1986), All 1960 and Compose 20 L ed at 755 (1986), All 1960 and Compose 20 L ed at 755 (1986), All 1960 and Compose 20 L ed at 755 (1986), All 1960 and Compose 20 L ed at 755 (1986), All 1960 and Compose 20 L ed at 755 (1986), All 1960 and Compose 20 L ed at 755 (1986), All 1960 and Compose 20 L ed at 755 (1986), All 1960 and Compose 20 L ed at 755 (1986), All 1960 and Compose 20 L ed at 755 (1986), All 1960 and Compose 20 L ed at 755 (1986), All 1960 and Compose 20 L ed at 755 (1986), All 1960 and Compose 20 L ed at 755 (1986), All 1960 and Compose 20 L ed at 755 (1986), All 1960 and Compose 20 L ed at 755 (1986), All 1960 and Compose 20 L ed at 755 (1986), All 1960 and Compose 20 L ed at 755 (1986), All 1960 and Compose 20 L ed at 755 (1986), All 1960 and Compose 20 L ed at 755 (1986), All 1960 and Compose 20 L ed at 755 (1986), All 1960 and Compose 20 L ed at 755 (1986), All 1960 and Compose 20 L ed at 755 (1986), All 1960 and Compose 20 L ed at 755 (1986), All 1960 and Compose 20 L ed at 755 (1986), All 1960 and Compose 20 L ed at 755 (1986), All 1960 and Compose 20 L ed at 755 (1986), All 1960 and Compose 20 L ed at 755 (1986), All 1960 and Compose 20 L ed at 755 (1986), All 1960 and Compose 20 L ed at 755 (1986), All 1960 and Compose 20 L ed at 755 (1986), All 1960 and Compose 20 L ed at 755 (1986), All 1960 and Compose 20 L ed at 7

recent times the American opinion backed by decisions of courts looks with disfavour discriminations in many other civic matters, <sup>109</sup> it has not reacted in the sphere of religious practices. Be far as the state is concerned it cannot directly interfere with religious practices on account of the establishment clause unless such practices infringe on civil liberties of citisens. Recently the American Government has taken steps to prohibit discrimination in places of public resort such as segregation in theatres, cinemas and public parks, <sup>110</sup>

## (e) Religious Freedom of the Individual and of the Denomination.

It may be recalled that article 25 deals with the right of freedom of an individual, and article 26 deals with the right of every religious denomination to control

<sup>110.</sup> The Civil Liberties Act, 1964.

its institutions in matters of religion. 111 Since the Shirur Math case 112 it is now accepted that religious freedom extends to matter which are an essential part of religion. What part is essential is ordinarily to be decided with reference to the doutrines of that religion itself. As article 25 is subject to article 26 the freedom of the denomination prevails over the freedom of the individual. It follows that if a conflict arises between religious freedom of the individual and the freedom of a denomination the former must give way to the latter.

Both in India and the United States the trend of judicial opinion is to give professes to the religious rights and practices of an organized denomination in case of any conflict with the individual freedom. In India, one conspicuous excepts is garder Syndyn Taber Saifyddin Sabah v. State of Rombay. 115 In that case the head of an institution claimed the right to excommunicate a member of his community in the face of a statute prohibiting excommunications. The statute recognised the right of the individual

<sup>111. &</sup>quot;Subject to public order, morality and health, every religious denomination or any section thereof shall have the right = (a) to establish and maintain institutions for

religious and charitable purposes;
(b) to manage its own affairs in matters of religion;
(c) to own and sequire movable and immovable property;
and

<sup>(</sup>d) to administer such property in accordance with law." Article 86, Constitution of India.

<sup>112.</sup> Commissioner Hindu Belicious Endoments, Hedras v. Bri Lakebring Tirthe Evenier of Bri Burne Hutt, AIR 1984 86 889.

to believe or disbelieve in the authority of the community and its head. Though the Bombay High Court in an earlier case had held the statute valid, the Supreme Court in the instant case declared the same invalid as an infringement of the right of the denomination guaranteed in article 26(b). It may be noted that articles 25 and 26 guaranteeing religious freedom are clear because of the words "subject to the other provision of this part# in article 26, implying that article 25 must give way to article 26. The head of the Dawoodi Bohra community only claimed the right to excommunicate a member of his community on grounds of indiscipling. He believed that the practice of excommunication was an essential part of religious discipline. If one wants to be a member of an organised religious group, he must either conform to the tenets of its faith or convince others that the views which he holds are correct. If he is unable to do so, he must either submit to the views of the community or so out. If the community does not allow him to remain within it on account of his heretical views, it cannot be said that the community has exceeded its limits or encroached on the right of the individual to believe anything he likes. Under article 26 of the Constitution the denomination has a right to manage its own affairs in matters of religion and unvillingness to confone heresay or tolerate indiscipling is a part of the exercise of this right.

In America the relationship between the religious freedom of the individual and of a religious group may arise in a different context. For instance, it has been a practice since long in the United States to observe one day rest every week. The has been appropriate the population follows Christiantty, Sunday, the Lord's day, is observed as the rest day everywhere in America. In several cases attempts were made to get the laws enforcing Sunday holidays declared violative of the establishment clause. But though these attempts have failed, 115 the followers of other religious have now been allowed to observe rost on any other day auspicious scoording to their religious, 116 in addition to Sunday. 117 Serlier in Hagsarst H-Hedgesan v. State of Harrland, 118

<sup>114.</sup> This practice has recently been adopted in India under the Weekly Holidays Act, 1942 (Act 18 of 1942).

<sup>116.</sup> See S. S. Margarat L. Madrido v. State of Harving.
v. End A. Moddalev, Mr. B. Don 1991 1991 1991 1991
P. Martine V. Branch V. Martine 1991 1991 1991 1991
P. Martine V. Abert E. Brom. 569 US 569 1996
Gallagher v. Crom Kosher State Harvet of Massachusetts,
560 US 617 (1991)

<sup>116.</sup> Adall H. Sharbert v. Charlia V. Vernar, 374 US 398(1963). The refusal of a Seventh-day Adventist to work on Saturday, her Sabbath day, was accepted.

<sup>117.</sup> Alreass Francial v. Albert N.Brown, 366 US 509 (1961) and Religion v. Grown hoster Super herbet of Resochusatis, 366 US 517 (1961). Appellants, in both the cases being Java asserted that their faith requires the closing of their places of business from summer of each quired to close on Sunday also, it would mean that they would earry on their business only for four and a half days. The contention was, however, repelled by the Court.

<sup>118. 366</sup> US 420 (1961).

the Supreme Court had upheld the validity of a Sunday closing legislation on the ground that the purpose and effect of such legislation was not to aid any religion but to set acide a day in a week as a day of rost and recreation. Douglas. J., disfavoured the recognition of different religious holidays by the state. 119 In his dissenting opinions, he took the view that to penalise by law persons who did not suspend their work either on Sundays or even on any other day recornised by their religions. Would be an aid to all organised religions and would infrince the establishment clause of the First Amendment. 120 He condemned laws which recognised different days of rest to different persons simply on religious grounds. He also pointed out that if a person did not follow any recognised religion, he had no right under the law to get leave from work for religious observance on the day which might be suspicious for him. 121

<sup>119.</sup> Arlan's Department Stors of Louisville v. Kentucky, 377 IB 816 (1962); Harramet H. Hiddand v. Brista of Harriand, 366 US 400 (1961); and Gallanter v. Crem Losier Super Harket of Massachusetts, 366 US 617 (1961).

<sup>120.</sup> Hersaret H. Hedowen v. State of Heryland, 366 US 420, 561, 534 (1961).

<sup>121.</sup> Arlan's Repartment Store of Louisville v. Kentucky,

In Adell He Sherhert v. Charlie V. Yerner 188 the same question crose in a different form. In that case a Seventhday Adventist was discharged from service by her conlaver as she had refused to work on Saturday, the Sabbath day of her faith. She claimed unemployment compensation under a state last providing for such compensation. She could not get the compensation as she hod refused to work on Saturday. a Working day. The United States Supreme Court by majority held that the denial of unemployment compansation benefits to the Seventh-day Adventist was an unreasonable restriction on the free exercise of her religion. 194 The government is under an obligation to be neutral in the face of raligious differences. It cannot constitutionally apply the unampleyment eligibility provisions so as to constrain a worker to abendon his religious beliefs in respect of appropriate day of rest. 180 Harlon, J., in his dissent, however, said that if a person was not available for work due to Sabbath.

<sup>1984 974 18 398 (1983).</sup> 

<sup>183.</sup> The South Carolina Unemployment Compensation act (BaC. Code, Title 68) allows compensation to all those whe could not get an employment provided that if a suitable work was arranged it should be accepted and in case of refusal the compensation was not to be granted. Ids: fn 8 at p.400.

<sup>184.</sup> For a critical study of this case, see Woise, Privilege Posture and Protection "Fablicion" in the Log. 73 Yele Law. 953, pp. 850-3 (1964):

<sup>185.</sup> Adall H. Sharhert v. Charlis K. Yerner, 374 US 398, 410 (1965).

<sup>126.</sup> White, Jes concurred in the dissents

he must be treated just as any other person who refused to work on Saturday for personal reasons. If the compensation was given to a person who objected to work on Saturday due to his roligious belief; it could seem a financial aid to an organised roligion. Explaining this point he said!

"The State, in other words, must gingle gut for financial angistance those whose behaviour is religiously motivated, even though it denies such assistance to others whose identical behaviour (in this case, inability to took on Saturdays) is not religiously motivated.\* 127

For him this would be a violation of the establishment clause of the First Amendment.

Turning to India we find that in Sariar Syndma Tabor Saidundin Sabah ve State of Sondmay 180 Sinha, c.r., in his dissent, criticised the approach adopted by the majority of the judges. He was of the opinion that to bold the lime prohibiting excommunication invalid would amount to preference being given to an organised religion against the religious freedom of the individual. On the relationship between articles 25 and 26, he said that the right guaranteed by article 25 is an individual right as distinguished from the right of an organised body like a religious demonination or any section thereof dealt with by article 86. He reasoned that every member of a community has the right as long as

<sup>127.</sup> Adell H. Sherbert v. Charlie V. Yerner, 374 US 398, 482 (1965).

others to profess, practise and propagate his religion. If the religious freedom of an individual was subordinate to the rights of the denomination, he questioneds "Can an individual be compelled to have a particular belief on pain of penalty, like excommunication?" He answered that the Constitution has guaranteed every person freedom to Worship according to the dictates of his conscience. He had the right unfettered so long as it did not come into conflict with any restraints imposed by the state in the interest of public order and morality ets. He could not be questioned as to his religious beliefs either by the state or by any other person. The head of the Dawcodi Bohra community had contended that he had a right to ancommunicate a person for his heretical beliefs. The freedom guaranteed to a denomination in matters of religion under article 26(b) cover up this right of a religious community and its head. But Sinha, C.J., held that the matters of religion in article 26(b) were confined to matters connected with the rites and ceremonies in resert to religious practices. According to him & distinction ought to be made between practices consisting of rites and ceremonies connected with the particular kind of worship. which is the tenet of the religious community, and practices

he did not interfers with the corresponding rights of

in other matters which might touch the religious institutions at several points, but which were not intimately concerned with rites and coremonies, as an essential part of the religion. 129 Moreover, he argued that in the instant case an expermunication regulted in denviving a person of the enjoyment of his civil rights. In so far as the legislation protected the civil rights of the members of a community, he opined that it should be deemed waltd under article 23(2)(b) as a social Welfare and reform. It may, however, be noted that article 25 is clear in that the religious freedom of the individual must give way to the religious freedom of the group guarante teed in a separate article. In case of any difference the latter must be accorded a preferential position. This principle has been preferred both in India and in the United States as the cases referred to above shows

Concluding we find that an India erticle 28 itself subjects religious freedom to other fundamental rights of the Constitution. In the United States the religious freedom being given in absolute terms by the Constitution,

<sup>129.</sup> Idea at 864.

it is the task of the courts to pase on the specific situations and the rival claims based on different rights. Dy and large they give preference to religious freedom over other rinhts.

In the case of property rights, logislation in both the countries. has given a preferential treatment to property rights over the right of religious propagation. This principle has, however, not been applied in the United States to street propagations. So far as the freedom to equality is concerned, our equality provisions contain exceptions based mainly on religion, race or caste. Here religious freedom is restricted. In the United States there is the problem of recial discrimination. Legislative measures have tried to tackle the problem but in practice it has not been completely eliminated. Such discrimination exists in separate churches and separate congregations for the whites and the non-whites. When we consider the question of the religious freedom of the individual and that of the denomination we find that the courts in both the countries have accorded a higher position to denominational freedom over that of the individual. The excommunication case in India, and the prayer and sabathiay cases in America show that the judges give preference to denominations and organised religious over the freedom of the individual.

## Chapter XVI

## Secular and Secondic Activities Associated with Religious Practices.

Article 28(2)(a) saves a law regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity associated with religion. This does not contemplate state regulation of religious practices which are protected unless they run counter to public order, morelity or health but of activities of an economic, commercial or political character when ascociated with religious practice. So far as the religious practices are concerned they may be, under the terms of article 25(1), regulated on the grounds of public order, health and morality. The overriding power of the state under article 25(2) is merely "to regulate and restrict" certain secular activities. It does not, it seems. confer a right to "prohibit" such practices altogather. Similarly, article 26 lays down that subject to public order. morality and health, every religious denomination or a section of it has the right to establish and maintain institution for religious or charitable purposes, to manage its own affairs in matters of religion, to own and acquire movable and immovable property, and to administer such property in

<sup>1.</sup> An attempt was made in the Constituent Assembly to add the word 'prohibit' also, but this move was rejected. Gonetituant Assembly Behates, VII, pp. 866-87. In Saghir Almed v. State of Utter Protesh, AIR 1984 SC '285, '287, and Schaumen Healt Journain' v. State of River, Lart underded. In Sugarda Kunar v. The Bender of Miller, AIR 1905 SC 439, the Supress Court interpreted the Nord' 'restriction' used in article 19, and held that it

accordance with law. As is clear from the language of clauses (b) and (d) of critica 26, there is an essential difference between the right of a denomination to monage its religious affairs and its right to manage its property. Whereas the former is a guaranteed right which no legislation can take away (except for health, morality and public order), the right to administer property on he exercised only fin accordance with law. This means that the state can regulate the administration of religious property by means of validly enacted laws. In other words, while matters of religious property have not not not be to the same is not true of property in the hands of denominations. In matters of property there is always a secular overtone.

A reading of the Supreme Court cames show that they have taken a realistic, as well as more traditionally Indian, view of what constitutes secular activity associated with religious.

We proceed to consider how secular activities associated with religious practices have been dealt with by the courts. We find that they have evolved a rule which permits as little interference as possible. The first important case is Commissioner Hindu Religious Endowments, Medras v. Erl Lakshmindra Firths Swaniar of Erl Shrup Hutt; where section 56 of the Madras Act<sup>3</sup> had empowered the Commissioner to call

<sup>2.</sup> ATR 1984 SC 288.

The Madras Hindu Religious and Charitable Undowments Act, 1981 (Mad. Act 19 of 1981).

upon the trustoes to appoint a manager for the administration of the secular affairs of the institution and in default of such appointment to make the appointment himself. The Supreme Court held the enabling act ultrawires article, 26(d). The Supreme Court said 1

"Under Art. 26(b), therefore, a religious denomination or organisation enjoys complets sutcomey in the matter of deciding as to what rites and ceremonies are essential according to the tensits of the religion thay hold and no outside authority has any jurisdiction to interfere with their decision in such matters.

"Of course, the scale of expenses to be incurred in connection with these religious observances would be a matter of administration of property belonging to the religious denomination and can be controlled by secular authorities in accordance with any law laid down by a competent Lepislatures for it could not be accepted to the latter of the controlled to the course of the cour

"A law which takes away the right of administration from the hands of a religious denomination altogether and vests it in any other authority would amount to a violation of the right guaranteed under c1. (d) of Art. 88,44

Commissioner Hindu Religious Endowments, Hadras v. Sri hakshmindra Firths Segmiar of Sri Shirur Hutt, AIR 1954 SC 888, 291-4.

In <u>Ratilal Panachand depths</u> ve <u>State of Bombay</u> their Lordships further save <sup>5</sup>

"What sub-cl.(a) of cl.(2) of Article 26 contemplates is not State regulation of the religious practices as such which are really of an economic, commercial or political character though they are associated with religious practices.

"... The language of the two cls. (b) and (d) of Art. 26 Would at once bring out the difference between the two. In regard to affairs in matters of religion, the right of management given to a religious body is a guaranteed fundamental right which no legislation can take away. On the other hand, as regards administration of property which a religious denomination is entitled to own and acquire, it has undoubtedly the right to administer such property but only in accordance with law. This means that the State can regulate the administration of trust proporties by means of laws validly enseteds but here again it should be remembered that under but have seal it is the religious denomination itself which has been given the right to scinnister its property in accordance with any law which the State may validly imposes A law, which takes sway the right of administration altogether from the rolligious denomination and wests it in any other or secular authority, would amount to violation of the right which is guaranteed by Art. 26(d) of the Constitutionesee

"Religious prectices or performances of acts in pursuance or religious boiled are as much a part of religious boiled are as much a part of religion as faith or beiled in particular doctrines. Thus if the tonets of the Jain or the Purch religion lay down that certain rites and no aparticular received performed at our and these and in a particular receive particular comments, particular comments of the property of prices or the use of marketable commodities. No outside authority has any right to say that these

8. AIR 1954 BC 388, 391-2.

are not essential parts of religion and it is not open to the secular authority of the State to restrict or prohibit them in any mamer they like under the rules of administering the trust estate.

NOT course, the scale of expenses to be incurred in commention with those religious observances may be a is a matter of daministration of property belongs and to religious the continuous and if the expenses in the continuous continuous continuous continuous continuous properties or affect the stability of the institution, proper control one certainty be exercised by Static agencies as the low provides. We may refer in this connection to the observations of Davary 7.2, and although they were mode in a case where the question was whether the bequest of property by a farst testator for the purpose of perpetual celebration of corsentes like whitshigh yessamin, setting the consensual in the static property of the purpose of perpetual celebration of corsentes like whitshigh yessamin, set on, and the continuous continuou

"If this is the belief of the community," thus observed the learned Judge.

"and it is proved undoubtedly to be the belief of the Zorosstrian community, a secular Judge is bound to accept that belief it is not for him to sit in judgment on that belief, he has no right to interfere with the conscience of a donor who makes a gift in favour of what he believes to be the advancement of his religious and the welfare of his community or mankinds."

These observations do, in our opinion, afford an indication of the measure of protection that is given by Art. 26(b) of our Constitution."

It may be noted that in Edgryr Math case though section
26 of the Madras Act was held violative of article 26(d).

<sup>6.</sup> Commissioner Hindu Boligique Endorments, Madres v. Sri Lokshmindra Ilriba Evandar of Bri Shirur Hutt, AIR 1884 95 282.

<sup>7.</sup> The Madras Hindu Religious and Charitable Endowments Act, 1951 (Madras Act 19 of 1951).

it was within the permissible limits of article BS(2)
(a). Other sections of the impurped Ast dealing with secular sativities were, however, held to be valid. Section 80 had placed the administration of the religious endouments under the general superintendence and control of the Commissioner. Section 88 enumerated several grounds on which a suit could be brought before a court for removing a trustee. Bath these sections were upheld. In other cases also the appointment of committees for the management of religious institutions had been upheld by

<sup>8.</sup> Thus in cases crising under the Huslin Wagf enactments the Indian courts have held that the appointment of Huttacalle being only a secular satter, the enactment saking provision for their appointment lioherent Zafer Armed v. Hit. Sunni Central Board of Magf. Hutgung All 1980 All 153, 34

<sup>9.</sup> Statutory provisions for removal of trustees and schedules have always been uphoid. See Salizers w. Eaghayacharya All 1969 Pat 118 (DB). Sven without the power to remove shebults in appropriate cases the power to remove shebults in appropriate cases. Chartella Synthesis and Chartella Syn

the Supreme Court.

In order to understand the position better a discussion of a few Suprems Court cases seems advisable. In Tilkayat Shri Govindialii Haharai v. State of Rajashthan. the Nathawara Temple Act, 195912 provided for the management of the temple through a Board. Section 16 of the Act laid down that subject to the provisions of the Act and of the rules made thereunder, the Board was to manage the properties and 'affairs of the temple' and arrange for the conduct of daily worship and coremonies and of festivals in the temple seconding to the nustoms and usages of the denomination to which the temple belonged. 13 The Eigh Court of Rajasthan took the view that the expression "affairs of the temple" was too wide and could include religious affairs of the temple. Since the relevant section did not require the management to be guided by the customs of the denomination, the High Court held that the import of the expression \*affairs of the temple" in section 16 of the impuered Act was of such general nature that it could not be unheld. 14

<sup>10.</sup> See e.g. gender Surm Binch v. Einta of Euniah, AIR
1999 S Book Bangal Prahash princeports Tructed Office
gentinerskuph v. The Einta of Drings, AIR 1905 SC Scala
The Committee of the Committ

<sup>12.</sup> Rajasthan Act 15 of 1969.

The Supreme Court rejected the interpretation given to the expression "affairs of the temple" by the High Court and held that it covered only the secular affairs and therefore could not be objected to. The Court distinguished the two different sorts of duties which had been laid upon the Board. Firstly, the Board was to manage the properties and the secular affairs of the temple. Secondly it was to arrange for the religious worships, ceremonies and festivals in the temple. In so far as the management of the properties and the secular affairs were concerned the Court found that unlike the case of a Mahant or a shebait who enjoyed proprietary interest in the property. Tilkayat administered the affairs of the temple under the supervision of the Udaipur darbar and had certain rights under a Firman issued by the Maharana of Udainur. The State of Raissthan being the successor of the Udatour State had the same rights of supervision which the Udaiour derbar had. Tilkayst was a mere custodian or manager of the temple property and there was no question that his proprietary

Section 16 of the Mathdwara Temple Act 1989. Tilkayat Shri Gorindialii Maharai v. Etata of Rejestham, AIR 1963 SC 1658, 1653.

<sup>14.</sup> See, Tilkayat Govindialji v. State, AIR 1962 Raj 196, pp. 215 and 215.

rights were being infringed. The state was fully empowered under article 26(d) to make laws for the administration of the properties of the denomination.

Gajendragadkar, J., speaking for the Court, said :

"It is urged that the right of the denomination to administer its property has wirtually been taken easy by the act and so, it is invalide. It would be noticed that Art. 204(3) recognises the denomination of the state of the property must be in accordance with law-re-

"Incidentally, this clause will help to determine the scope and effect of the provisions of Art. 26(b). Administration of the denomination's property which is the subject-matter of this clause is obviously outside the scope of Art. 26(b). Matters relating to the administration of the denomination's property fall to be governed by Art. 26(d) and cannot attract the provisions of Art. 26(b). Article 26(b) relates to affairs in matters of religion such as the performanne of the religious rites or ceremonies, or the observance of religious festivals and the like it does not refer to the administration of the property at all. Article 26(d) therefore, justifies the enactment of a law to regulate the administration of the denomination's property and that is precisely what the Act has purported to do in the present case. If the clause "affairs in matters of religion" were to include affairs in regard to all natters, whether religious or not, the provision under Art, 26(d) for legislative regulation of the administration of the domonination's property would be rendered illusory.\*15

<sup>15.</sup> Tilkayat Chri Govindlelli Maharai v. State of Rejesthen, AIR 1968 SC 1638, 1668.

The second category of the duties imposed upon the Board Was to arrange for the religious worship, caremonies and festivals in the temple. All these were clearly "matters of religion" within the meaning of article 20(b) guaranteeing each denomination the right "to manage its own affairs in matters of religion." Since, however, these arrangements were to be made by the Board in accordance with the customs and usages of the denomination, the Court found mothing invalid in such arrangement. Explaining this point the Court said !

"(I) he section (section 16 of the Nathwara Temple Act) ands that it will be the duty of the Board to arrange for the rolligious worships, cerecondes and feativals in the temple, but this has to be done to the contract of the contract of

A similar question arose in Siri Jaganath Temple case, Raia Biro Kishara Deb, Hereditary Superintendent, Laganath Temple, Rust v. The State of Origes. 17 Section 16(1) of Shri Jaganath Temple Act, 1884, 16 mthorised the comittee constituted under the Act to arrange for the proper

<sup>16.</sup> Idea at 1655.

<sup>17.</sup> ATR 1984 SC 1501.

<sup>18.</sup> Orissa Act 11 of 1955.

performance of the gaymania in the temple in accordance with the entablished record of rights. <sup>10</sup> The Court noted that the gaymania had two aspects - one aspect was the provision of materials and so on for the purpose of the gaymania and other was the performance of the gaymania in accordance with the record of rights. The former was a secular function and the latter religious one. It held that as section 15(1) of the impugned hat had merely authorised the coemittee to deal with secular aspect it could not be attacked. The Court and i

"Clause (1) of 5:15 has mothing to do with the second aspect, which is the rolliquous aspect of the serupuis and 11 deals with the secular capacit of the serupuis and 12 deals with the secular capacit of the serupuis and many proper performance of severagis and that is also in accordance with the record of rightse 50 the committee cannot deary asteriate for severagis are the record of rights says that certain materials are necessarys to a substantial of the record of rights says that certain materials are necessarys as the capacity of the series of the record of the series of the record of the series and learness the rolligious part thereof entirely untondeds writtee to look after the secular purely of the series and other servers as the record of the capacity of the religious part of the duty do their duties properly 50 these again is a social function to see that service and other servers carry out their duties properly 51 does not seen the service of the service of the service of the service of the service and other servers carry out their duties properly 51 does not server to server the service of the provision that it interferes with the religious affairs of the temple must therefore fail, so

<sup>10.</sup> Section 15(1) read as follows : Subject to the provisions of this Act and the rules ande thereunder, it shall be the duty of the Committee to arrange for the proper perforance of swapujah and of the daily and periodical Mitts of the Temple in accordance with the Record of Rightsen.

Raia Birs Kishora Rob, Hereditary Superintendent, Jagonath Temile, Furi v. Stata of Oriesa, AIR 1964 80 1801, 1810.

The Court also held that other sections 21 of the Act were not unconstitutional on the ground that they dealt with the secular aspect only.

To sum up, these cases establish that the right of a decinination to manage its own affoirs in matters of religion cannot be taken many although the right of administration of property may be regulated by law. This involves drawing a line between matters of religion and secular administration of property. The line cannot be drawn once for all. The courte takes a commensence view and are guided by consideration of practical necessity. If the tenets of a lindu sect preservice enforcings of food to the idol at particular times, or preservice periodical assembnes to be performed

<sup>21.</sup> So section is delimited the powers and suites of the administrators. He was enthorised to collect the offerings made in the temple and decide disputes relating to the temple to an enthology of the amount of the temple to the conditions of the amount of the conditions on which the sewaks and other office hadders would be entitled to posses jewels and other valuable belongings of the temple, to require various various with the record of rights and in their absence to get the gegunia performed by any other person in accordance with the record of rights and in their absence to get the gegunia performed by any other person in accordance with the record of rights and in their defined in the person of the conditions continue with the record of rights and to afford facilities for special darsham or other religious services subject to the control of the definitistators. Section 304 imposed a fine upto 500 rupees in case a person bound to perform everyulay returned or failed to perform the case when he was so acted to do so by the administrators assenting support and as such valid and to do all with the secular support and as such valid all to do all with the

in a certain way, or require daily recital of sacred texts, and oblations to the sacred firs; these are parts of religion. The fact that they involve expenditure and the use of marketable occurdities will not make them secular activities of a courserial character, <sup>50</sup> they are matters of religion, protected by article 56(b).

Though the state can regulate edministration of religious property, but it is the religious denominated itself which has the right to administer the property according to law. Thus a law can regulate administration of religious property but cannot take away the right of administration of property altogether from the hands of the denomination and west it in another secular body. The law must leave the right of administration to the religious body itself subject to such restrictions and regulations as it might choose to impose. \$25\$

While in India the state has been given the power to interfere with the secular aspect of religious practices, the state has no such authority in the United States. The question of state control over church directly arcse in John Kedroff v. Saint Highels Sathedral of the Russian Orthodox Church in Hogth America, <sup>24</sup> as a sequel to Bolshowist Revolution of 1917, the New York legislature, in order to free the

<sup>22.</sup> Commissioner High Solisions Endoments, Medrae v. Bri Lealendary Titche Desder of Bri Bahme Mutt, ART 1906 85 292, 200. 25. 16, st 291. See also Natial Lengahand Gondhi v. Stata of Mognay, ART 1904 86 283, 201-28.

Russian Orthodox church in the United States from the atheir atic and subversive influence of Soviet Russia, enacted a lam 25 requiring that all the churches which were subject to the control of Russian Churches, be governed by the scalesiastical body of the American separatist movement. The appelless. St. Nicholas Cathedral of the Russian Orthodox Church, a corporation created by the New York statute, claimed the nossession and control of the Russian churches in America. The appallants who had been appointed as a representative of the church in Russia were in full control of the Russian churches in North America. The New York Court of Appeals having allowed the appelless to take control of the churchthe appellants preferred an appeal before the United States Supreme Court. The Supreme Court, by an 8 to 1 judgment. reversed the opinion of the New York Court that the state could interfere in matters of administration and remanded the case to the New York Court. Reed, J., delivering the opinion of six judges, saids

"Legislation that regulates church administration, the operation of the churches, the appointment of clergy, by requiring conformity to church statutes... prohibits the free exercise of religion." 25

He held that even if the statute provided for the administra-

es. Laws of New York 1925, Ch. 463, Idea at 95,

<sup>26.</sup> Ide, at 107-8.

tion of the ohmroh in gonfarmity with the sciablished practice of that church. 27 the statute was unconstitutional. In his own words :

'Although this statute requires the New York churches to "in all other respects conform to, saintain and follow the faith, doctrine, ritual, cormunion, discipline, como naw, traditions and useque of the Eastern Confosion (Eastern Orthodox or Creek Catholic Church), "Refinestive will, 189 by lettainty ritual and the control of the cont

Juckson, J., in his dissont, <sup>29</sup> said that the case was one in which the state interfered with the property rights of the holders of the church and not with the right to religious freedome According to him there was nothing unconstitutional if the state statute ladd down rules for the settlement of property rights of a church. The contrary view that the statute violated the religious freedom guaranteed by the Constitution was according to him so insubstantial that it deserved to be isnowed.

When the case again come before the New York Court of Appeals on remend. 30 the Court held that according to the

<sup>27.</sup> In India the Supress Gourt readily upeald all statutes which required the statutory Boards to administrat the religious institutions societing to the traditions and usages of the denomination to which they belonged. See e.g., Illiayst Sing Conjunially Mahard v. Etata of Relantage, An 1965 Se 1638, Anja Ziro Liston Bah, Heraditary Superintandorf. Jacamath Comple, Purl v. Da Etata of Enjage, Ant 1964 Set 1651.

<sup>28.</sup> John Kedroff v. Saint Nighbles Cathedral of the Russian Orthodox Church in North America, 344 US 94, 108(1952).

<sup>89.</sup> John Kedroff v. Saint Michalas Cathadral of the Russian Orthodox Church in North America, 344 08 94, pps 126-132.

United States Supreme Court the state could not legislate to transfer the control of the Shurch property. But the Court assumed that if it could be found that the church authorities were actually dominated by the Soviet state, the Courts could use their equitable power to exclude that authority's appointees <sup>51</sup> on the ground that such persons would not administer the trust property for the benefit of the faithful adherents of the church. The New York Court, therefore ordered a new trial to determine whether the central church authority was freely functioning or was morely a propagada organ of the Soviet state, <sup>52</sup>

In sum, we find that the state in the United States does not usually interfers with the secular activities which might be associated with religious practices. By way of contrast in India, however, the state is authorised to regulate and control the secular activities of religious bodies. Moreover, the courts in India hold the view that the appointment of a statutory meanagement board and the conduct of even daily worship under the supervision of such boards according

SO. St. Highplas Cathedral v. Redroff, 306 HY 38, 114 NB ad 197 (1983) referred to in Note, Constitutional Limitations On State Court Beview of Higherhold Church Andicatory Declators, 54 Col. Linev. 438 (1984).

<sup>31.</sup> The United States Supreme Court had said: "Legislative power to punish subvarieve action cannot be doubted. If such action should be actually attempted by a claric, mathem its robe nor his suprementation of the court of the court of the John Legargit v. Saint Hidolas Subbetrol of the Russian Orthodor Union in North America, 344 18 94, 109.

<sup>52.</sup> The order of the New York Court of Appeals for a new trial was objected on the ground that it was not warranted

to the oustons of the temple is valid as the Constitution authorises the state to restrict the secular activities of religious practices. This might not be permitted in the United Statos. As shown by the <u>Fedracia</u> case<sup>35</sup> the courts do not recornise the right of the state to interfers even with the secular administration of the church. Even where religious worship and administration have to be directed by the statutory Bourds in accordance with the customs and usages of the established sect or sub-sect, the Indian courts have unbold the provisions while the Ascrican courts have not done so.

The problem of regulating concate and financial activities connected with religious practices was as we have seen rated in Complesioner Hindu Religious Endogmante, Medras v. Eri Lekshmindra Tirth Evaniar of Eri Eduration. <sup>54</sup> The Attorney-General had contended before the Supreme Court that the government could regulate, under article 25(2)(a), "all secular activities, which may be associated with religion but do not really constitute an essential part of it." <sup>55</sup> It seems that he wanted to emphasize that all activities which involved the expenditure of funds or the employment of human agency were, ipso facts, secular activities and as such could be regulated by the state under article 25(2)(a). Nukherjea,

by the judgment of the United States Suprema Court. See, Note, Constitutional Limitations On State Court Review of Hierarchical Church Judicatory Registons, 54 Col. Letter 435 (1964).

<sup>53.</sup> John Kedroff v. Seint Hisbalas Cathadral of the Russian Orindox Church in North America, 344 NS 94 (1952).

J., delivering the judgment of the Court, rejected this contention. He said that the determination of "essential" part of a religious practice was primarily to be accertained according to the doctrines held by the particular religion which claimed that a certain practice was an essential attribute of its religion. To quote him equin.

"If the tanets of any religious sect of the Hindus prescribe that offerings of food should be given to the idol at particular hours of the day, that periodical corrections should be performed in a correction way at estain periods of the year or that there should be included as the should be regarded as parts of religion and the mere fact that they involve exponditure of money or employment of priests and servants or the use of marketable commodities would not make them secular activities particular of commortal or accommod change as attention of the commortal or accommod change of Arts 36(1);" 56

In the result some of the provisions of the impugned Act <sup>39</sup> were held violative of articles 16(1)(f) and 31 dealing with the property rights. It may be noted that article 28(2)(a) permitting the state to regulate secular activity associated with religious practice was not applied to adjudge the constitutionality of any of those provisions. Thus section 50(a) of the Act had provided that the surplus left after certain permitted expenditure could be sport by the Hahamt only with the consent of the Commissioner or the Area Committee which might issue general or special instructions

<sup>36.</sup> Ibid.

<sup>57.</sup> The Madras Hindu Religious and Charitable Endowments Act. 1951 (Madras Act 19 of 1981).

for the purpose. Further section 31 directed the Mahant to obtain previous sanction of the Deputy Considerions for incurring expenditure out of a certain surplus. Both these sections dealt with the economic activities of religious institutions. These provinces could therefore come within the purview of article 28(2)(a). But the Supreme Court took them as infringements of the property rights of the Mahant and accordingly declared then violative of article 19(1)(f). Again, section 35 of the impurpod Act which required the Mahant to render socoutify as a Mahant was also held invalid under article 19(1)(f).

A number of other provisions of the Act were, bowever, held valid. Some of these provisions definitely regulated and restricted the economic and financial activities of the institutions for instance, section 80 empowered the Commissioner to pass orders to ensure that endowments were properly administered and their income was duly appropriated for the purposes for which they were meant. Again, section 87 imposed a duty on the trustees to furnish certain accounts to the Commissioner. Section 89 orbeds alienation of immovable properties belonging to the trust without the sanction of the Commissioner except leases for a term not exceeding five years. Section 84 authorized the state government to approve the scale of expenditure of a religious

institution. All these sections desling with the financial aspect of a religious institution were held valid but no reference was made to orticle 28(2)(a).

Another case can be conveniently considered here. In Durgah Committee, Aimer v. Syad Hunsain Ali 39 the Union Parliament passed the Durgah Khawaja Saheb Act 40 to administer the Durgah and the endowment of the Durgah Khawaja Moinuddin Chisti at Ainer to which Hindus as well as Muslims make offerings. The Act was challenged on the ground. amount others, that it infrinced the freedom of management of a denominational institution ruaranteed by article 26(b). Sections 4 and 5 provided for the appointment of a Durgah Committee by the Central Government to administer, control and manage the Durgah endowment. The members of the condittee to be nominated by the Government were to be Manafi Muslims. Section 15 enjoined upon the Committee to observe Muslim law and tenets of the Chishti saint in conducting and regulating the established rites and corenonies at the temb. It was contended by Khadims of the temb that the Act was invalid as it infringed their rights to

<sup>50.</sup> Whothing in this article shall affect the operation of any sateting less or prevent the State from noding any less regulating or restricting any econoxic, financial, political or other secular activity which may be associated with religious practice. "article SEQ(2) of the Constitution of India.

<sup>39.</sup> ATR 1961 SC 1402.

<sup>40.</sup> Act 36 of 1988.

manage and administer the institution guaranteed under article 26(b), (c) and (d). The High Court of Rajasthan accepted the contontion and declared several provisions of the enactment unconstitutional. It took the view that the Government should not have been authorised to appoint the members of the committee consisting of the Hanafi Muslims without providing that they should be of the Chisti order having faith in the religious practices and rituals associated with the shrine. The provision for the appointment of the committee was, therefore, found to be ultravires. Similarly other provisions of the engetment relating to the privileges and functions of the Khadims. Saijadanashin und Hozim were also declared violative of article 19 and 25 of the Constitution. On appeal the Supreme Court took a contrary view. It found all the provisions including the constitution of the Committee and the privileges of Khadine and others 42 constitutional.

<sup>1.</sup> Syad Hussain Ali v. Dursah Committee, AIR 1969 Rei 177.

<sup>48.</sup> It may be noted that, in 1964 by an essendent to the Original Ast the Neath, the Sighi densatin and all other persons authorised to do any act under the Durgah Rhawiga Sabab act were designated as public servants within the meaning of section 2s for the Servants within the meaning of section 2s for the (Australian) Act 1964 (Aust 20 of 1964), section 2s

The Court held that the Act merely regulated secular practices which were not an essential or an integral part of religions  $^{45}$ 

In India, recently a large number of enactments both state and central have been passed primarily for the purpose of controlling the economic and financial aspect of religious institutions. <sup>44</sup> Though many of them were challenged before the courts but they were found valid on the ground that they regulated the scendar practices of the institutions.

<sup>43.</sup> Durcah Committee, Aimer v. Synd Hussain All, ATR 1961 SC 1402, 1417.

<sup>44</sup>e Esse, The Bibor Hindu Helifolus Truets Act, 1980 (Ether act of 1991); The Dembey Public Truet Act, 1980 (Ether act of 1961); The Dembey Public Truet Act, 1980 (Ether act of 1961); The Hedrey Predest Public Brusts Act, 1961 (EP Act 5 of 1961); Elsa Act, 1962 (EP Act 5 of 1961); Elsa Act, 1962 (Elsa Act, 1969); The Trevancore Cockin Hindu Religious Act, 1969 (Englashum Act 48 of 1969); The Hadres Hindu Religious and Chart table Sendoments Act, 1961 (Hadres act, 1961); Hadres Act, 1964 (Act 80 of 1964); The Hedres Hindu Religious and Chart table Sendoments Act, 1964 (Act 80 of 1964); The Henry Act, 1964 (Act 80 of 1964); The Henry Act, 1964 (Act 80 of 1964); The Helifolus Endoments Act, 1964 (Act 80 of 1964); The Helifolus Endoments Act, 1964 (Act 80 of 1965); The Helifolus Endoments Act, 1964 (Act 80 of 1965); The Helifolus Endoments Act, 1963 (Act 80 of 1965); The Helifolus Endoments Act, 1963 (Act 80 of 1965); The Helifolus Endoments Act, 1963 (Act 80 of 1965); The Indian Trustees Act, 1964 (Act 80 of 1966); The Indian Trustees Act, 1968 (Act 87 of 1966); The Indian Trustees Act, 1968 (Act 87 of 1966); The Indian Trustees Act, 1968 (Act 87 of 1966); The Indian Trustees Act, 1968 (Act 87 of 1966); The Indian Trustees Act, 1968 (Act 87 of 1966); The Indian Trustees Act, 1968 (Act 87 of 1966); The Indian Trustees Act, 1968 (Act 87 of 1966); The Indian Trustees Act, 1968 (Act 87 of 1966); The Indian Trustees Act, 1968 (Act 87 of 1966); The Indian Trustees Act, 1968 (Act 87 of 1968); Act, 1963 (Act 87 of 1968); Act, 1

In the United States the state is not primarily concerned with the economic and financial activities of the church. The properties of the church are administered according to the vishes expressed specifically in the trust deed itself. If there is no express trust endowed property is administered according to the church laws or the internal rules of the church to which the property is endowed. In the absence of even such provisions the wishes of the followers of that church are regarded as controlling. In case of division of opinion among the followers, the wishes of the majority prevail. They cannot, however, use the property of the trust for the support of a new and heretical doctrine. In Y-D. Nitchell v. Shurch of Shrish at Mr. 21/v. Nitchell v. Shurch of Shrish at Mr. 21/v

"the majority of each independent or compressional society, however regular its estions or procedure may be, may not, as equinst a faithful minority, divert the property of the society to emother denomination, or to the support of doctrines radically and fundamentally posed to the observations of the society, even though the property is subject to me agrees trust," "45"

John Watson v. William A. Jones, 80 US (13 Vall) 876 (1872).

<sup>46.</sup> Id. at 725.

<sup>47. 70</sup> ALR 71 (Alabama 8 Ct 1930).

<sup>48.</sup> Id., at 74.

In America there are no soute problems as there are in India. Particularly in the fields of economic, financial and secular activities of religious bodies, the government seldom interferes. Everyone, whether an individual or an institution, is absolutely free to do whatever he or it likes and the state keeps aloof except in the rare cases where such freeder night cause have to others or might endances the sefects of the country.

The reason for the difference between India and the United States is apparent. The state in India acts as the guardian and protector of religious institutions. It would, therefore, interfere with the affairs of such institutions in order to see that fraud, missenagement and waste do not take place in them. The Constitution itself specifically provides for such a contingency. In the United States because of the establishment clause the state keeps itself sway in the church administration. The Courts take jurisdiction only if a complaint is made by the adherents of the church themselves owing to some interpal friction or trouble. There again the courts, under the Watson rule would decide the case in accordance with the unaminous or majority view of the church members.

<sup>49.</sup> John Watson v. William A. Jones, 80 US (13 Wall) 879 (1972). See gurra p. 427, the text accompanying the 45.

### Chapter XVII

# Social Welfare and Reform

Religious practices sometimes come into conflict with other social interests. In India religion plays a vital role in the life of an individual. The law of huse band and wife, perent and child, devolution and disposition of property depend on religion. In fact religion pervades and governs all domestic usages and social relations. In the United States the life of the people is not so much interwoven with religious practices though it is true they observe certain religious peremonies and practices like baption and attendance at church on Sundays. The Catholics want their children to be educated through a Catholic system of education and receive instruction in the doctrines of the Catholic church. Jehovah's Witnesses exhibit a good deal of religious fanaticies and believe that it is their duty to spread their Lord's mission and even their children take part in religious propagands.

This religious belief of some section of the society sometimes comes into clash with the state sponsored scheme of social welfare and reform or run counter to public health and morals of the community. In India, clause (2)(b) of article 25 empowers the state to make laws in respect

For the relevant portions of the Camon law see, gunra p.180, fn.98.

of social reform notwithstanding the freedom of religious practices guaranteed in the first clause of the orticle. Though there is no such provision in the United States. the courts there have thrown their weight on the side of social reform. There are, of course, some minor differenone between the two countries becomes of their different social set up. As noted above in India the nower of the logislature to regulate religious practices in order to achieve social welfare and reform has been expressly conferred by article 25 itself. A doubt has been raised that since article 25(2)(b) giving power to the state to interfere in matters of religion is prefixed by the word "social", the state is authorised to include only welfare schemes and reforms which can be characterised as social. In Commissioner Hindu Religious Enloyments, Madras v. Bri lakshmindra Tirtha Evenier of Sri Shirur Mutt3 Mukherjes. J. had noted that the state could legislate in order to ourh religious freedom under sub-clause (b) "for social welfare and reform even though by so doing it might interfere with religious practices." The difficulty arises because the import of "religious practice" is wide and is

Subramanian, N.A. Freedom of Religion, 3 JILI 383, 331 (1961).

<sup>3.</sup> ATR 1954 SC 282.

capable of including some social practices. Mhenever any religious practice is sought to be regulated by law, the orthodox section of the society raises all sorts of objections in the name of religious freedom. In such cases the courts have to balance the essential and obligatory features of a religious practice on the one hand and the social velfare and reform to be schieved by the law on the other hand. The courts have usually taken the view that if the logislature declares that a certain measure aims at social reform, they may not question such declaration. The Dambey High Court, in Dia State of Rombay v. Harapa Rapa Half sacety took this attitude when it observed that the courts could not undertake the taxes to what type of law was to be made for the velfare of the Community. Chagla, C.J., delivering the judgment, said!

"A question has been raised as to whether it is for the legislature to decide what constitutes social reforms... They are responsible for the welfare of the State and it is for them to lay down the pollay that the State should pursue. Therefore, it is for them to determine what legislation to put upon the statute book in order to edwards the welfare of the statute book in order to edwards the welfare of the the conclusion that concepts tends to the welfare to the State, then it is not for the Courts of law to sit in judgmont upon that decisions."

Later, the same question arose in an Allahabad case. 6

<sup>4.</sup> AIR 1952 Bom 84.

<sup>5.</sup> Id., at 85-7.

Rom Pracad Soth v. State of litter Pracach, AIR 1957 All 411.

Mehrotra, J., speaking for the Court argueds

"It is well settled that in a democratic State legislature represents the will of the people... a particular represents the will of the people... a particular measure as a second enterty regards a particular measure as a second of the particular measure as a second of the particular should not be recarded as a measure of cocid, returns."

The result is that in India religious practices are subject to social welfare and reform and if the legislature declares a particular legislation sining at social reform, the courts would not ordinarily sit in judgment over it.

### (1) Monogamy Legislations.

There has been a sharp difference of approach between the less and practice of marriage in India and the United States. While in India polygomy is senctioned by religion of the two major communities namely, Hindus and Muslims, in the United States, as in the whole christian world, monogomy is the rule. At one time in the United States bigamous marriages were practised by the adherents of the church of Jesus Christ of Latter Day Saints, popularly known as Hormons' Church. They believed that plural marriage was not only permissible but obligatory on every member of it. But the courts found no difficulty in upholding the legislation which banned polygomy in the United

<sup>7.</sup> Idea at 414.

States, Ter example, in learge Regnalds v. Unitad States the Congress by statute to make it oriminal to practice bigamy in any of the territories of the United States. The appellant in this case was prosecuted and convicted for practising bigamy. He claimed to be a member of the Mormons' Church according to which, as noted above, bigamy was obligatory on every member. Consequently, he claimed that the practice was valid on grounds of religious freedom guaranteed under the Constitution. The United States Supreme Court rejected the plea and upheld the conviction. It was of the opinion that the religious belief could not be accepted as a justification of an over act made criminal by the law of the land. Matte, Care, delivering the opinion of the Court, traced the history of polygamy and observed t

"(Polygony) has always been edicus enoug the Northern and Wastern nations of Europe, and, until the establishment of the Normon Church, was almost exclusively a feature of the life of Asiatic and of African people."

<sup>8.</sup> Ess., George Reynolds v. United States, 98 US 166(1878), Semmel P. Davis v. H.G. Besson, 133 US 333 (1890) and The Late Composition of Later Day Saints v. United States, 135 US 1 (1890).

<sup>9. 98</sup> US 145 (1878).

<sup>10.</sup> Section 5352, United States Revised Statutes banning polygony reads \*

polygamy rems. a makend or wife living, who marries mother, whether married or cincle, in a Territory, or other place over which the United States have exclusive jurisdiction, is guilty of higary, and shall be punished by a fine of not bore than \$ 500, and by imprisonment for a term of not more than live years.

<sup>11.</sup> George Reynolds v. United States, 98 US 145, 184 (1878).

Tracing the history of polygony he pointed out that in the United States it was always regarded as a crime to take more than one wife. If polygony was allowed on religious evolution, he around.

"then those who do not make polygemy a part of their religious belief may be found guilty and punished, while those who do must be acquitted and go free, 12

He illustrated the point by posing the questions Could human sacrifice and guitge system be validated on religious grounds? He onswered the question in the megative and held that polygamy could be done away with by legislative action without making any exemption either on religious or on any other ground. Criticious the claim that plural marriages are allowed by religious, Watte, C.J., said i

"So here, as a law of the organization of society under the explusive deminds of the Indted States, it is provided that planted mortages shall not be allowed to the provided shall not be allowed to the provided that planted the this volume of the religious bolief? To permit this volume be to sake the provises doctrines of religious bolief superior to the lest of the land, and in effect to permit every citizen to become also unto himself. Coverment equid exist only in neas under such circumstances."

In another case reaching the American Supreme Court in 1800, <sup>14</sup> the appellant was convicted not because he had practiced polygony but merely because he was a nember of the Mormonal Church which advocated plural marriages. The

<sup>12.</sup> George Reyrolds v. United States, 98 US 148, 166(1878).

<sup>15.</sup> Ide, at 166-7.

<sup>14.</sup> Samuel D. Davis v. H.G. Benson, 153 US 353 (1890).

public opinion against Mormons' practice of plural marriage in the United States was so litter at that time that even its membership was declared illegal. The Suprems Court upheld the conviction and observed that the religious freedom guaranteed through the First Amendment could not be "invoked as a protection against legislation for the punishment of acts inimical to the peace, good order and morals of scatety. <sup>15</sup> In the opinion of the Court religious freedom could be regulated by the penal laws of the country. As to how plural marriages smount to be a crime the Court saids'

"Missay and polygony are orimes by the laws of all civiliand and Christian Countries. They are orimes by the laws of the United States, and they are orimes by the laws of the United States, and they are orimes by the laws of Maho. They tend to destroy the purity of the marriage relations, to disturb the peace of families, to degrade voom and to debase man. Few orimes are more permittions to the best interests of society and receive more general or more deserved punishment... To call their advocacy a terest of religion is to offend the common cense of manchine their practice is to add in their condecton, and such seaching and counselling are themselves criminal and proper subjects of punishment, as adding and mething orice are in all other cases."

The result of the decision of this case was that a membership of Mormons' Church itself became an offence. The

<sup>15. &</sup>lt;u>Semual D. Revia v. H.C. Benson,</u> 133 US 333, 342 (1890). 16. Ida: at 342.

same year, the Supreme Court upheld on act of the Congress <sup>17</sup> declaring the charter of the Mormons' Church wold and forfeiting its propegty. <sup>18</sup> As the church continued to propagate its tenets including that of plural marriages despite the fact that such marriages were declared illegal, the Congress had to pass the law making the organization itself unlawful and authorising the seisure of its property. The Court held that the object of the Act was to prevent the use of the funds for illegal and imporal purposes and therefore it was valid.

As a result of these cases, the Mormons' Church adopted, in 1800, the rule of monogenous marriage through a resolution passed that year. Since then, except in some individual cases, <sup>19</sup> there has been no violation of the monogenous marriage rule.

In India, at the time when the Constitution came into force in 1900, the majority of the people approved of plural marriages. Prior to 1996 there was no limit to the number of wives a Hindu might choose to keep. 20 According to the Numlin law a Hohemadan could have more than one wife at one time

<sup>17.</sup> United States Revised Statutes, s. 1690, 'An Act to Fundsh and Prevent the Practice of Polygany in the Territories of the United States', an Act of the Congress, passed in 1862.

<sup>18.</sup> The Late Corporation of the Church of Jagus Christ of Latter-Day Saints v. United States, 138 US 1 (1880).

<sup>19.</sup> See e.g., Heber Kimball Claveland v. United States of America, 329 US 14 (1946).

<sup>20.</sup> Mulla, D.F., Principles of Hindu Lew (1966, H.H.Tripathi, Bombay), s. 430 p. 465.

provided the number did not exceed four. <sup>21</sup> There is, however, a difference between the Mormons' claim and the Indian practice. According to the Hormons' Church it was obligatory for a member to have several wives while according to both Mindus and Muslims it was only permissible.

The stop towards preventing polygonous marriages was first taken by some state governments in India. Bombay, <sup>28</sup> Madras, <sup>23</sup> and Saurashtra<sup>64</sup> etates, made loss prohibiting bigomy among the Hindus. <sup>25</sup> It may be noted that the Indian Penal Code does not declare in outsgorical terms that the practice of polygomy is an offence. Section 464 of the Penal Code merely prescribes a punishment for those who, having a husband or wife living, marry in cases where such marriages are void by reason of their taking place during the subsis-

<sup>21.</sup> It is worth noting that even if the number exceeds four, according to the Hannif School of Sund law the marriege with the excess number of wives its not void but only irregular and the children born thereof are lagitimate. Mulls, Dafe, Principles of Hebounder Lew (1966, Eastern Law Rouse, Calcutta), pp. 207 is 256-According to Dhias, temporary (Nuts) marriages can be validly contracted with any number of women without limit. Hallife, Neil Bail, A Digest of Mochumendan Lew (1907, Butth, Edere & Co. London, IT, 256.

<sup>22.</sup> The Bombay Prevention of Hindu Bigamous Marriages Act, 1946(Bom. Act 25 of 1946).

<sup>23.</sup> The Madras Hindu (Rigamy Prevention and Divorce) Act, 1949(Mad. Act 6 of 1949).

<sup>24.</sup> The Saurashtra Prevention of Hindu Bigamous Marriages Act. 1950.

<sup>25.</sup> These Acts were repealed by the Hindu Marriage Act, 1985 (Act 26 of 1985) section 30.

tance of a former marriage. The provisions of the Code in this matter are, therefore, applicable only in those cases where perconal law of the parties prohibite polygemy. As the roligion of both Hindus and Huelians permitted polygemy, the provisions of the Code relating to bigamy did not apply thom. In effect section 404 applied only to Christians living in India, 80 Subsequently, polygemy was prohibited amongst the Parsees, 87 and as noted above amongst Hindus, Buddhists, Jains and Sikhs 80 through different legislative enactments. 89 Its practice has, however, not been prohibited in the case of Huelians. On The Bombay and Hadras enactments were resented by some Hindus. Cases were also filed before the High Courts of Dombay and Hadras to get these enactments declared void

<sup>26.</sup> Queen v. Paterson, 1 All 316 (1876). For Christians, biggoy is both a sin and a crime. See Gour, H.S., Pant Les of Inits (1985, Les Publishers, Allahabad), 17, 2011

<sup>27.</sup> The Parsi Marriage and Divorce Act, 1936 (Act 5 of 1936 replacing the old Act 18 of 1865), section 5.

<sup>28.</sup> The Hindu Marriage Act 1985 (Act 25 of 1985) makes Monogemy & rule for all Hindus, Buddhists, Jains and Sikhs.

<sup>29.</sup> So also polygamy is not permitted if a marriage is contracted under the Special Marriage Act, 1984 (Act 43 of 1984 replacing Act 3 of 1872).

<sup>50.</sup> Cour, Hari Singh: The Penel Lew of India, Vol. IV, 2561 (1964, Lew Publishers, Allahabed).

on the ground of their infringement of religious freedom:
Both of them upheld the enactments. St. Holding the impugned enactments as constitutional both the High Courts held that statutes prohibiting bigany were passed in the interests of 'social welfare and reform'. It may be added that in the Madras case it was urged that in order to perform certain religious rites under Hindu Law a son was essential, and in case a person was issueless he should marry a second wife for the sake of begetting a son. The Court,

<sup>51.</sup> The State of Sombay v. Maragu Arpa Meli, AIR 1958 Bom 64; Birniyasa Airor v. Saragwathi Armal, AIR 1952 Med 195.

See also Magabhushanen v. Magandramma, AR 1985 Andriva 18; Where an unsuccessful attempt was also made to get the Madrus Act declared invalid under article 294(1) of the Constitution as being repugnant to section 494 of the Indian Penal Gode.

<sup>35.</sup> It is surprising to note that in the Engagn Appa case, the lower courts in Bonbey were of the view that the legicalation prohibiting bigary was invalid. The Seastons Judge of South Satara, in appeal not sit of 1001, and the Negistrate, First Class, Kaira, and the Satara of South Satara, in appeal not be southern being invalid the acoused were to be southted. See these facts in The State of Bonbay v. Engagn Appa Hold, AR 1908 Bon 64, at 56.

however, rejected this contention and observed that as the Hindu law recognised adoption of a son it was not essential to have a second wife for begetting a son. Thus a law prohibiting marriage during the life time of the wife could not be said to be bade. The matter did not end with the decisions of the Bombay and Madras High Courts. Subsequently, attempt was made to test the constitutionality of the Hindu Marriage Act of 1988, 34

Thus in ham praced Seth v. State of Uttar Pradem) 55
the validity of the prohibition of bigeny was challenged
before the Allahabad High Court. In 1955 the Covernment
of Uttar Pradem) laid down in its Covernment Service Rules
that no servant of the state should contract a higgenous

<sup>54.</sup> Rem France Soch v. State of Hiter Pradesh, AIR 1997 All 11, spectal appeal class deed AIR 1961 AIR 324 (DB). Enteron Excurtion Stant ver Thickness Hissai Reignes Oracl Band Rest, AIR 1960 Nartium 20. See also Charmenta v. Deliana. AIR 1968 Nys 147.

<sup>35.</sup> AIR 1957 All 411.

marriage even if his low for the time being permitted him to do so. The petitioner, an engineer in the Public Works Department Wanted to marry a second wife as he had no son surviving from the first wife. He sought permission from the state Government but it was refused. He applied for a Writ of mandamus commanding the state of Utter Pradesh to dispose of his application in accordance with the Hindu Sastras. and not the provisions of the Hindu Marriage Act. which in so for as they inhibited his remarriage were in violation of his constitutional right to profess and practise his religion. His religion obliged him to marry again in the hope of obtaining a son. The Covernment Service Rule was in conflict with his relim gious belief and practice. But the Court following Madras and Bombay cases rejected the contentions and held that "the act of performing a second marriage in the presence of the first wife cannot be regarded as an integral part of Hindu religion. " 56-37 It was also of the opinion that even if it could be regarded as a part

<sup>36.</sup> Rem Praced Seth v. State of Utter Pracech, AIR 1957 All 411. 414.

<sup>37.</sup> By this time the Supreme Court had declared that only essential religious practices were saved by article EM(1). Commissioner Hindu Helicious Endowants Madras v. Eri Lakshmidra firthe Evander of Eri Shirur Hutt. AIR 1965 SC 282.

of religion the enactment was valid as a social reform under article 25(2)(b). Mehrotra, J., concluding his indement. said:

"(T)he Act of performing a second marriage in the presence of the first wife cannot be regarded as an integral part of Hindu religion, nor can it be regarded as practican or professing or propagating Hindu religion which is protected under Art. 25 of the Constitution. Even if thymny be regarded as an integral part of Hindu religion the impugment wile ig protected under Art. 26(2)(b) of the Constitution."

In Haisnem Baruniton Singh v. Thokshom Ningal Haisnem Onghi Bhani Davi, 39 it was contended that in the state of Manipur the Hindu Marriage Act in so far as it prohibited polygamy was against social walfare and reform because in Manipur there was a preponderance of females over the male population and many women would remain unmarried. It was also pointed out that as these women would be prevented from satisfying their biological needs through lawful wedlock they might be tempted to lead immoral life. The result would be that the bigamy legislation would turn out to be an anti-social legislation and could not be justified under article 25(2)(b). But the Manipur High Court rejected this plea and held that the Hindu Marriage Act prohibiting bigamous marriage was valid as a measure of social reform-At any rate polygamy was not an essential part of Hindu religion.

<sup>38.</sup> Ram Praced Soth v. State of Htter Pracech, AIR 1987 All 41, 444. On appeal the judgment was affirmed by the Division Bench, Egg Praced Seth v. State of Htter Pracech, AIR 1981 All 354.

<sup>39.</sup> AIR 1959 Manipur 20.

There is another aspect of the matter. In the United States divorce is easy and the system of successive marriages 40 is prevalent there. 41 In India in spite of divorce being permitted by the recent legislation 42 cases of divorce, particularly among the Hindus, are rare. Consequently, at present successive parriages is not widespread in India. Viewed strictly successive marriage is a form of polygemy and unless some steps are taken to prevent it, the day may be not far off when successive marriages might prevail among the Hindus as it is in the United States. The frequent divorces and successive marriages also create the problem of children born through different marriages as no proper care of these children could be expected from either the sten-fathers or the step-mothers. These problems have already oromed up in the United States and they are unable to find any satisfactory solution for them. 48

<sup>40.</sup> The expression 'successive marriages' is used here in the sense that marriages take place one after another, after the dissolution of a former marriage.

<sup>41.</sup> For a critical study of the matter in the United States, see Barthonews, Gars, Reposition of Polygamous Marriegag in America, 18 Inter- & Comp. L.C., 1022 (1984).

<sup>48.</sup> The Hinds Marriage Act 1908 (Act 25 of 1908). Other last determine permitting divorse are 1 The Special Marriage Act 1964 (Act 43 of 1984), the Matricondeal Causes (War Marriages) Act 1984 (Act 40 of 1948), the Indian Divorce Act, 1946 (9 Geo. YI, e.3), and the Converte Marriage Dissolution Act, 1868 (Act 21 of 1866).

<sup>43.</sup> Simre note 41.

### Polygony smong Muslims!

As noted earlier, in India at present the practice of polygamy is sanctioned only emongst the Muslims who claim that it is a part of their religion based as it is on an avat of the Ouran enjoining that a Muslim wight have at a time as many as four wives.44 Though the Constitution has directed the state to secure a uniform civil code through out the territory of India, 48 the state has ensated family laws for Christians, Parsis, Hindus and others but not for the Muslims. In a number of Muslim countries the personal law of the Unalime has been andified and in most of them the practice of polygamy has either been prohibited or restricted. First attempt in this direction was made in Syria in 1955. There it was made a condition precedent for the husband desirous of marrying a second wife during the life of his first wife, to satisfy the court of his position and income and his conscity to maintain the woman whom he wanted to marry along with his existing wife. 46 "The court may withhold nerwission ... (if) it is established that he is not in a position to support them both." In 1987. Tunisia

<sup>44.</sup> Infra note 50.

<sup>45. &</sup>quot;The state shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code through out the territory of India." Article 44 of the Constitution of India.

Article 17, The Syrian Lew of Personal Status, 1985, See Anderson, J. H.D., The Tuninian Lew of Personal Status, The Inter- & Comp. L. 7. VII (1988), p. 262, 268.
 Article 17, The Syrian Lew of Personal Status, quoted

<sup>47.</sup> Article 17. The Syrian Les of Personal Status, quoted in Anderson, Jahles, Islania Ley in the Hodorn Morid (1999, Stevens & Sons, London), p. 40.

entegorically declared:

"Polygony is prohibited." 48-49

This total prohibition was based on the cream that the Guran itnoif directs that an individual should have one wife unless to use confident of being capable of treating two or more vives with equal justice. The experience and the Gurante injunction <sup>50</sup> both make it clear that equality in treatment is in fact unattoinable. In 1989, Horocce restricted polygamy if any injustice might arise between co-wives. <sup>51</sup> In 1989, Pakistan prohibited a mun to take a record wife except with the previous permission of an Arbitration Council composed of two representatives one each of the husband and the wife,

Section 16, The Tunisian Law of Personal Status, 1987, quoted jade See also, Anderson, Jelishe, Tim Tunisian Low of Europail Status, pp. atts.

<sup>40.</sup> It may, houver, be noted that though section 16 profitbited polygamy, a second neartings was not declared specifically as an impediment while contain other legal impediments were specifically nontrined in section 21 of the Tunksian Low of Personal Status, 1987.

<sup>80.</sup> While allowing polyyeary the Ouran sayes
"If you foor that you shall not be shie to deal justly
uith the orphans, marry woon of your cloice - two, or
three, or four; but if you fear that you shall not be
able to deal justly (with them), then only one-othat will be more suitable to prevent you from doing
injustice;"
("uran YV 3). At another place edutiting that impartiality is not possible, the Curan says!
"You are never able to be fair and just as between

<sup>&</sup>quot;You are never able to be fair and just as between women even if it is your ordent desires..."
('uran IV, 189):

Article SO of the Forecam Code of Perconal Ctatus,

<sup>198</sup> Article 50 of the Forecom Code of Perconal Tittue, 1988 provides that "if my injustic is to be found between co-wives, polygomy is not permitted."

and an official as a chairmon.  $^{52}$  Iran has also abolished polygony and concubinate in 1967.  $^{53}$ 

While all these Hamlin countries have of they cholished or restricted polygony, the question naturally arises why India should not lay down a uniform civil code as required by the Constitution which could apply to all the persons including the limit of the hart of a when he was the Union Law Himister was of the opinion that the initiative for reform in the Huelin laws should come from that community, because it was "and the policy of the Covernment to place itself in the position of initiator in regard to minority communities." Other of the Covernment to the communities.

<sup>8</sup>s. Section 8 of the Hualto Featly Lows Ordinance, 1984 (Patient Ordinance Hole of 1981) says "No mean, during the embedance of an existing marriage, shall, exampl with the previous pornisation in writing of the irritration Council, contract another marriage nor shall any such marriage contracted without such permission be registered under this Ordinances"

<sup>58.</sup> The Indian Express, September 11, 1967. Referred to in Sussain, No. Bestern The Position of Logar in Angle Muhammadan Law of India, The Read for Reform, Souwart of the Indian Federation of Momen Lawres, June 1968, 1,2.

<sup>54.</sup> Iras. Felfilling, Frendent of the All India Women's Conference plassing for a uniform civil code suys! Conference plassing for a uniform civil code = the secolars for all one on divose on of every commenty and group. This is essential if there is to be national integrations. He law whether it rolates to marriage or inheritance should be different for different code of the content of the

<sup>55.</sup> Speech in the Dajya Cabha, May 20, 1963.

Hintstor held the same view. Speaking in the Lot Sabha he reasoned that since the personal Laws of Smallane are missed up with religion, it was not possible to "coerce people to accept views about their religion and customs" in 1965 the Government had proposed to appoint a countries of Swallane to consider changes cade in Swallane countries and to suggest relowns necessary in this country. Dut the proposal was Supped owing to the opposition from several Swallane organisations.

Some reasons have been given in support of polygemy. It is a safeguard against the maladjustment in describe life. In times of war the mala population may considerably decrease. If this happens the problem of orphase and widows may arise. Se Polygemy may in those circumstances be justified

<sup>86.</sup> Speech in the Lok Sabbe, May 17, 1966.

<sup>57.</sup> Hussein, He Boshoor, aps gite, Pade

<sup>59.</sup> Even the Ayat, on which polygony is claimed (Quron NY, 5) was revented only offer the bottle of Unida when about 70 followers of the prophet had died in a religious battle and the prophet had to solve the problem of indicated the control of the control o

as a cathod of preserving human race. On Some persons also justify polygony by pointing out that in cases where a person has no offspring from the first wife it is percisable to have a second wife. It is also said that polygony is necessary as the feedle population is on the increase.

But whom we exactine those organisms closely, we find that none of them is convincinge. In cases rating on the Hindu Harriage Act, referred to above, <sup>61</sup> most of these arguments in favour of polycemy were urged by cortain sections of Hindus, but the courts found them all untenable and declared the monogramy legislation constitutional as a device of social welfare and reforms. The opinion expressed by the courts in forour of monogram are equally applicable in the case of Huslies as wells. In East Pranad Eigh w. State of Hiday Ergalagh, Mehrotre, J., had sould <sup>63</sup>

"(T)he marriage is a social institution and it may for the welfare of the State to control such an institution and to bring about measures of reforms which the

<sup>59.</sup> Cadri, Armor Ahmad, Inlants Jurisprudence in the Modern Morid. (1963 Rells Tripathi, Bontay), policie.

<sup>60.</sup> See, see, Sayeed Kham, Humlin Polynamy, Northern India Patrica, Nov. 7, 1968, p.4.

<sup>61.</sup> Supra notes 31 and 34.

<sup>62.</sup> AIR 1987 ALL 411, 414.

legislature's wisdom thinks proper to do in the interest of the State, "GS

Writing long ago Ammer Ali saids

"(The conduction is gradually forcing itself on all sides, in all Meason communities, that polygamy is as much uposed to the fainth lesses at it is to the general progress of civilised society and true outlure. In consequence of this conviction a large and growing section of Islandste regard the practice of polygamy as positively unlasting."

Hotasales, a shie seet, 65 had declared in spite of stiff opposition, 65 in the third century of the era of Hegira 67 that Qoran inculested monogamy, 65 However, in absence of

any case in which monogeny was claimed by the Motazalas, it is doubtful if in India it was ever enforced on the basis

#### 68. Cf.1

Fiven assuming that polygomy is a recognised institutioners the right of the State to legishate on questions relating to marriage cannot be disputed. Marriage is undoubtedly a social institution in which the State is vitally interested.

The State of Bombay v. Maragu Abna Mali, AIR 1958 Bom

- 64. Ameer Ali, Mahogmedan Lee, (Tagore Lee Lectures, 1884), (1908, Theolor, Spink & Co., Calcutta), II, 84. See also Milcon, Angle Mochummudan Lee (1908, Theoker & Co., London), pp. 407-504.
- 65. Mulla, D.F.. Principles of Mahomedan Lon, (1968, Sastern Lew House, Calcuttal, p. IX.
- 66. Ameer Ali states that one of the Hotamalite preacher was persecuted for teaching monogeny by Al-Manana, Ameer Ali, 20: Miles De 84.
- 67. About 9th Century A.D.
- 63. Ameer Ali, gp. git.

of customs However, since the emeticant of the Huslin Porposal Law (Sheriet) Application Act, 1937, 69 it should be deemed that even if there had been any custom recognising managemy econget the Hotasalas, it must have alregated in the face of the well recognised practice of polygamy emong the Muslims, 70

The enlightened section of the Unails occuratly has mow once forward asking for a reaponable restriction on the practice of polygomy. Professor Asias Pysse asserts that polygomy is not a fundamental right of the Unails and as such its prohibition would not violate article 35 of the Indian Constitution. 79 Professor Its Beshors Hussain, adventue for reform in Unails law gove 5

"It is unfortunate that the Government of India which played such an important role in reforming the Rindu Lew has allowed itself to be guided by Huslim orthodoxy in the matter of reforming the personal laws of the Huslims-Expective four of hurting the gueentiallities of the

<sup>69.</sup> Act 26 of 1937.

<sup>70.</sup> Cention 8 of the Act expressly provided that notwithstanding any custom or usage to the contrary, in all questions: including: serriage dissolution of marriage, including shears the rule of decision in once Where the parties are localize shall be the lumins Personal Lew (QBarriag). It may be not claimed that a reason of the provided that a reason of the parties are not valid without the sensition of a judges Amer all, gp. dis. p. p. 011:

<sup>71.</sup> Fyses Addade, Butlines of hubernelse Low, (1984, Oxford University Press, London), DeBOS.

insize might have contributed to the apathy of the majority occuraty; e. (Pa). Indiures a motinitiating the reformers is bound to setord the progress of this occuratity. The fear that such reforms would offend the feelings of the cinority community is an universitied fear—18

Others have also strongly pleaded for the abolition of polygony. 73 Hidayatullah, CaJa, in his introduction to Mulla's "Frinciples of Hahrsedon Low" while mentioning the refers and by several Islande countries, is of the view that refers in the Huslin personal low is not impossible. He says 8

"It is however, orply clear that reform is not impossible. If the imjunctions of the Koran and Ladis are not lest sight of, it is possible to nake changes by legislation in a widening area. The lattoring writers like Access Ali, Tobal and reformers like Huberned. Adult maintain the possibility of reforms the lead is that it is not to be able to the lattoring writers in the lattoring writers are not being a second of the lattoring with the lattori

<sup>72.</sup> Hussain. Il. Basheer, op. nit., supra n.53 p.4.

<sup>74.</sup> Unjendragadnar, P.D., Beligion has no Voice in Indian Deparator, Northern India Patrika, Decombor 16, 1925, p. 19. United Ross Januardian of Delicious, Soudar Activities on Louisemans, Northern India Patrika, indeases in January and Deputing Louisemans, 1934, 1935, p. 1935, p.

<sup>74.</sup> Hulle, sp. sit., Introduction by Hideyatulish, C.J., p. xi, xxxi.

It may be noted that the Tunisian Prime Minister while declaring the prohibition of polygomy, had said in 19564

"polymeny ha(d) become insentential in the twentieth contry and incommentation in Indeeding Presentation of the view that English Presentation of the view that bigony is a crime in ony civilized society. According to this bigony is a crime in ony civilized society. According to this bigony is a crime in ony civilized society.

"tend to destroy the purity of the marriage relations, to degrade wester and to debase mass-see to call their advocacy a tense of religion is to offend the common sense of mankings"?"

It is thorsfore submitted that it would be in the interests of the insilns that polycemy as a rule be probabled. If the insiln countries can do that, it chould not be difficult for a secular country like India to do the secular founded by the india to do the classe, could abolish polycemy, we can do so more easily since there is no establishment classe, there is no establishment classe in the Indian Constitution. While a large number of other practices

<sup>75.</sup> Broadcast talk of Chri Habib Bu Ruqayba, Price Himister of Tunisie, August 10, 1986, quoted in Anderson, Jalabe The Tunisian Les of Corennal Status, ope cite, p. 200.

<sup>76, 133 00 335 (1890).</sup> 

<sup>77.</sup> Ide. at 348.

supported by the revelations of Curam have either been prohibited or modified to a large extent. 78 there should not be any difficulty in this directions As pointed out by Professor Fyses. 79 thedin les is not an heteronomours. immutable or irrational system but its ordering merit lies in its capacity to adjust to the changing human society and the needs of life, provided its religious basis is placed and understood in its correct perspectives. It is well established that the sources of Huslin low are not only the Quranic precepts, but they include legal devices such as itma, the consensus of the furists, Civas, the spalosical deductions, istibasen, the juristic equity, istichalahthe public good, iitihad, independent reasoning, and fatvas, the opinions of jurists. The list does also include legislation. Since the Unayyai Dynasty came into power in 40 A.H. (661 A.D), the muslim rulers have purused a secular policy (Signer Hodenia) as opposed to the policy of divine origin (Siassa Sharia). 80 With the growing

<sup>78.</sup> For example, the institution of slavery, the rules of evidence, and procedure, the loss relating to orines, torts, contract, and transfer of properties by way of sale, sortease and lease ste.

<sup>70.</sup> Fysee, go, site, at poix.

<sup>80.</sup> Sabe Habsohy, Islam Fosters of Stability and Change, 84 Col. LaRev. 710, 717-6 (1984).

human meeds, it becomes necessary to keep the Humin low also in line with other systems by making necessary alteration to give effect to the meeds of model welfare and reforms. Professor Scha Habachy, in an Article, mayes

\*(T)he right path for the orthodox community is to keep the force of concervation and the forces of programativeness in equilibrium. Both are necessary for the preservation and continuity of falce and its law. Without the forcer, Islam would lose its character and success to dangerous heresies; without the latter, it would jose touch with the character and success with the character with the character and success with the with the character and success to dangerous heresies; without the latter, it would jose touch with the character continues of itself-success.

In 1030 a Tunician Huslin socialist reference, Tahir al-Haddad, had suggested that the less of the Curan should not be regarded as final and unalterable, but open to evolutionary growth. According to him "the spirit of Talanie culture demands a continual process of adaptation of their specific prescriptions to the development of civilization." BB

To sum up, it is submitted that polygony may be prohibited soung the Humlins as it has been done in cases

<sup>81.</sup> Saba Habachy, 1514, at 71%.

<sup>88.</sup> Gibb, Hedern France in Islan, 88 (1947), quoted inid, at 710.

of the followers of other religious. In order to avoid any hardelty it may be provided that a second marriage may be selectively the majorial could satisfy the court that there is sufficient reason for the same. In all such cases, however, the utile should be used a measurer party.

## (111) Execumnication.

In Iodie, exponentication on a weapon of casts discipline has renained in full force. The persons who is encommunicated, is socially degraded in the eyes of his fellow castemen and does not feel seay in his daily social life. Originally, as a means of social reform, section 9 of Regulation VII of 1832 of the Dengal Gode provided, inter alia, that the laws of Hindus and Hindings should not be permitted to sperate so as to deprive the parties of any property to which, but for the operation of such laws, they would have been entitled. These provisions were subsequently incorporated in the Caste Disabilities Recoval Act, 1800: This Act promides that a person shall not be deprived of his proprietary rights by reason of his renouncing, or being sealeded from, the communion of any religion or being deprived of casts, and that any such

<sup>85.</sup> See the Premable of the Caste Disabilities Penoval. Act. 1850 (Act St of 1880).

forfeiture shall not be emforced as a law in the courte to the life thems that this act had in a way given effect to the modern notions of individual freedom to choose one's way of life and had removed with all those undue and outmoded interferences with the liberty of consciance, faith and belief which existed in the past. The main object of this emactment was to ensure and maintain human dignity and remove all those restrictions which prevented a person from living his own way of life so long as he did not interfere with the similar rights of others.

In recent times the question of excommunication has been considered in a number of cases commerted with the power of the Hend of the Dewoodi Bohra committy.

In 1946, the question was decided by the Privy Council in a case brought before it by an execuminated member of the community. On Holding that the presence alleged to have been excommunicated had not been validly expelled from the community by the head, the Privy Council conceded that the

<sup>84.</sup> Section 1 of the Act reads 1
"So much of my law or usage new in force within
India as inflicts on any person forfoiture of
rights or property or new be held in any way to
impute or affect ony right of inheritance, by
reason of his or for renorming, or having boon
to be not be reading to the renorming or being deprived of costes, shell cause to be omnored
as lew in any courts."

<sup>88.</sup> Hazanali v. Haranorali, ATR 1948 PC 66.

head of the Dewoodi Dohra concuraty was entitled to exconsumicate any member of his occumity. It was further held that the power to accommindets was not 'absolute, arbitrary and untremmilled)<sup>196</sup> but subject to certain conditions and ilustrations.

In 1949 in the old Romboy state emporamication for nov offenes by my enstantshund was probletted by the Combay Prevention of Symposympleation Act. 87 "Emprountention" was defined in the act as meaning "the expulsion of a person from any occumity of which he is a member depriving him of mights and privileous which are leadily enforcephia by a suit of Civil nature.... The emissation to the definition loid down that the rights and privileges within the meaning of the definition included the right to office or property or to worship in any religious place or a right of burial or cremation, notwithstanding the fact that the determination of such rights depended antirely on the religious rites or coremonies or rule or usage prevalent in a accountive 69 Section 5 of the Act declared excommunication illegal and of no effect, notwithstanding any law, curton or usage to the contrary. Section 4 imposed a fine upto

<sup>86.</sup> Hasonali ve Hensporali, AIR 1948 PC 66, 72.

<sup>67.</sup> Bombay Act 42 of 1949.

<sup>88.</sup> Id., section 2(4). Earder System Toker Sairbein Schoh v. State of Bogbay, am 1968 30 883, 880.

<sup>80.</sup> Ibid.

R: 1000 on all persons who attempted to exoccumicate any one. It was further provided that all those persons who voted in favour of a decision of exoccumication at a meeting of a body or an association of a particular denocination would also be punished.

In Sarday Syndra Taber Saifuldin ve Tyabbhai Massaii. Knicha. 90 a member of the Dewoodi Bohra community who had been excomminated by the Herd of that community by two orders, one passed in 1934 and the other in 1948 soon after the judgment of the Privy Council referred to above. 94 challenged both these orders as invalid under the Dombay Act. 92 The Dai-ul-Hutlers or commonly called the Dai, the head of that community, defended his power of excommunication and challenged the validity of the Bombay Act itself on the ground that it was ultravises articles 25 and 26 of the Come stitution. The Bombay High Court, however, unhold the valie dity of the enactment holding that the framing of the Act was such that exclusion of an executamicated person from temples or from religious worship was not prevented by it. for the Act sought only to prevent and render void exculsions which deprived a person of rights and privileges which he was

<sup>00.</sup> ATR 1985 Bon 185.

<sup>91.</sup> Hasanali v. Hansgorali, AIR 1948 PC 66, gunra note 85.

<sup>92.</sup> The Bombay Prevention of Exponential Act, 1949 (Bombay Act 42 of 1949).

formorly entitled to enforce by a suit of a civil nature. It was urged before the Court that the Act was invalidated by the coming into force of the Constitution, which by article 25 provided for freedom of conscience, and of pre-fection, proctice and propagation of religious, and by article 26 which provided the rights of a religious denomination to manage its own affairs in matters of religions. Chaging 6.3%, speaking for the Dombey High Court uphald the validity of the Act and said that the right to exocommicate a number of a cocumity was not a part of religious faith and beliefs. At best, it could only be a religious practice, and if in the opinion of the Legislature such a religious practice ran counter to a policy of social walfare, the legislation must prevail against the practice. So As to criticle 26, the Chief Justice said s

"To manage its own affairs in matters of religion an only mean that in describe matters of religions and consumment of religions of religions to the second religions of religions to be leither among interfere unless second religions to the leither among the reference with making and the reference with making and the religious denomination seeks to deprive a master of his legal rights and privileges, at is doing much more than managing its own affairs.

Moreover, the Court held that the Act being a legislation of notial reform was saved by article 25(2)(b). An appeal from

<sup>93.</sup> Sarday Syadna Tabor Saifuddin v. Tysthbai Hossaii. Koicha, AR 1953 Bon 183, 187-8.

<sup>94</sup>a Idea at 188a

the said judgment to 'he Supreme Court abated owing to the death of the plaintiff's

The question again case up before the Supreme Court in another case filed by the Dai-wi-duties as a head of the Dawoodi Dohra community where he challenged the Dombay het on infrincing article Rolb) which gives a demonstration the right to menage its own affoirs in matters of religion. 93 The Supreme Court was divided in its ecinion. Units Sinhs. Color concurred with the opinion expressed by the Boubay High Court in the earlier case, Sorder System Teher Saifuddin V. Trebbhai Liosait Loicha. "referred to above, Das Surta. Sarkar, Indholker and Ayyangar, JJ., held that the Act in so far as it destroyed the right of the Dai-ul-Nutlan of exponentiating any member of his community was woid being in violation of article 26(b) of the Constitutione Sinhae CoJoo noted his dissent that the Constitution had given freedom of conscience to every one and no one could "be compelled, against his own judgment and belief, to hold env particular creed or follow a set of religious practices 27 on pain of penalty, like emponemication, & person is not liable to onewer for the versaity of his relicious views.

<sup>95.</sup> Carrier Syndus Taker Sairbadin Sakeh v. State of Bonhay, ANY 1969 SC 858.

<sup>06.</sup> ATR 1882 Bom 183e

<sup>97.</sup> Conder System Taker Satisfalls Sabet we State of Logber 128 1988 C 655, 868 (per discenting epinion of Finba, C-1-):

and he could not be questioned as to his velicious beliefs by the state or by any other person. According to him as the result of emocromication would be not only to exclude a person from eacon religious prantices but also from his secular Fights compacted with the present remed by the denomination, the prohibition of expermunication should be viewed as a piece of social reform. The Act was intended to do away with the edicus belief of treating a human being as a parish, and of depriving him of his human dignity and his right to follow the distates of his conscience. The Chief Justice added that the Act could also he saved under Article 26(4). The Head of a deportmention had to administer the property of the denomination under article 26(d) in accordance with law. The impurmed engalment was a law within the meaning of article 26(d). The Act had but a check upon the petitioner, the head of the denomination, from withholding the civil rights of a member of the community to a communal property. Horeovey, since there was a possibility that an experiented combar wight be treated as an outenste and portuge on untouchable by members of his community. a practice prohibited by article 17, the prohibition of execumunication could not be treated as unconstitutional. 98

<sup>98.</sup> Bardar Syndaa Tabor Saifinddin Sabob ve State of Bonbay. AIR 1968 SC 885. 866.

Dos Cupto, J., who delivered the majority opinion while elaborating the meaning and surpose of excommunication quoted with approval Professor Hamiltine as follows:

"Excommination in one or mother of the several different manings of the term has always and in all civilizations been one of the principal means of maintaining discipline within rollgious organizations and beans of preserving and strongthening their solidarity."

In comon law, he said, excernmication might be inflicted as a punishment for hereny, excetasy or schiam. As a motter of fact, he found that unquestioning faith in the Dai, as the head of the community was part of the creed of the Dascodi Debrue. At the time of initiation, every member of the occuminty that on eath of unquestioning faith in and levely to the Dai. He are made

"What appears to be clear is that where on exceeding a claim in the cortian in the continuous resource such as larges from the orthodox religious erosed or destrine (citizer to what is considered hopes, quostage or solden under the command of breach of some programment of the considered as an expensively programment of the continuous continuous and the continuous continuo

As the Act even made such excommunication invalid, he

100. Idea at 869.

<sup>99.</sup> The article published in the Encyclopeddia of the Social Sciences. Sandar Spadas Taker Scienciain Saleh v. Etata of Empay, Am 1968 S 388, 688.

concluded that it interfored with the right of the occurately guaranteed under article SO(h) of the Constitution. Togethring to the argument that the prohibition of executanication was at any rate saved by article SS(2)(b) as a social veiture and reform, <sup>50</sup> he arguedt

"The sare foot that certain civil rights which might be lost by members of the Bescoil Sohra committy as a result of semenantication even though cale on religious grounds on the hot bases for a conclusion that it is a lay 'providing for seedl velfare and reform's "10s 'providing for seedl velfare and reform's "10s

explaining his point, he said that while prohibition of an amorumalaction on a new realitious ground did not come within the purview of social welfare and reform, but if it was convicted on other grounds, for example, on the breach of some obmendous social rules or practice, it might be a measure of social welfare and reform. Since the dot invalidated excommination on any ground, including religious grounds, he concluded that it must be hold to be a clear violation of the right of the Descodi Bohra community under article 50(b) of the Constitution to manage its own affairs in matters of religious

<sup>101.</sup> The learned judge was conscious of the earlier Cupress Court case, Orl Ventators and Dayro veltato of Nigores all 1983 DC 335 and agreed that article 20(3) was subject to article 20(3)(b).

<sup>103.</sup> Cardar Spains Laber Soifudin Sahah v. State of Jonay, All 1968 SC 583, 670.

Avvenues Jee in his concurring minion, addeds

"IThe position of the Dat-willitting, is on escential part of the sereod of the Dateod Dates nearly Faith in his spiritual mission and in the efficacy of his ministration is one of the bonds that had the occannity together as a unit. The power of committees the seriod of the contract of the property of an extension and worked in him for the purpose of comparison and worked in him for the purpose of comparison and worked in him for the purpose of comparison and the seriod of the process that is a seriod of the seriod of the process who had rendered themselves until ord unsuitable for membership of the sects. The power of exponentication for consulty, has therefore price significance in the religious lift of every number of the proup." [10]

He argued that a legislation providing for social welfare and reform should be one which did not invoice the beats and essential practices of religion guaranteed by the operative portion of article 80(1). In the instant case as the impused legislation interfored with this besic principles of a religious denomination, it was not saved as social welfare and reforms. On the point that the result of social content on the total religious the principles, he argued that the property in which an expocamic-cated member claimed a right actually belonged to the

103. Ide: at 276.

community. If a member was experimented, he simply sensed to be a number of the community and could not enjoy the rights and privileges of the membership.

The majority judgment is open to criticisms. The head of the community is not only a religious head but has also a right to control the properties of the denomination, including the right of worship and the right of burdal. The result of excommunication is to take sway from the excommunicated member all these rights. The past history of the Descodi Dohra community shows that though it seeks unquestionable faith in its head, the headship, itself, was disputed several times in the pasts <sup>104</sup> In modern times in a free country it is not demanded that a person should submit himself to an unquestionable faith in another human beings. But here the moment a doubt is relied about his logality to the head be stends in the danger of being excommunicated from the community. The question naturally arises, can

<sup>104.</sup> On the death of the 86th bud soldes took places to different persons, Sulesium and Deadthing the Selfors to the 100 to 100

a person be declared exponentiated on the sole ground that he has no faith in the head of the consumity and in the policies adopted by him. Horeover, what are the effects of an exponentiation? The expelled number loses the privilege to join the vership with other members of the community.

The majority opinion holds that excourantection is a "matter of religion" protected by article 86(b) and that it is not a matter of social welfare and reforms. Both these points are open to objections. Is excommination a pure matter of religion? No doubt a person may be excomminated for herosy, apoetasy or schiges. But what would be the effect? The institution might possess valuable property or money contributed by the members of the comminty. The expelled member is excluded from its endowment. According to Ayyangar, J.;

"the property belongs to a community and if a person by executation to eased to be a member of that community it is a little difficult to see how hat, within to the enjoyment of the demoninational property could be diverced from the redificulty provides which resulted in his costing to be a number of the community."

105. Cordar Justina Tober Scriptidin Sabeb v. State of Bombay, All 1962 CC 883, 878. It is difficult to accept this argument. In order to retain his rights to the use of the community preparty he has to submit to an unquestionable faith in the head, otherwise he would forfeit his claim to its use. In 1947, when the Privy Council recognised the power of the head, the Constitution had not come into forces. Cince the adoption of the Constitution in 1950 every person enjoys the constitutional right of freedom of conscience which would be remersed mugatory if a person were required to subscribe to unquestionable faith in enother human being on pain of deprivation of civil right. Commenting upon the enjority judgement irons Pais Tappothi says i

"(T)he Court here has not even addressed itself to the case, sometive issue involved in the case, massly, that of belaucing the freedom of the individual against the rights of the domainations. In that a citizen of this country should be correctly on pain of deprivation of civil rights such as the right of securing a place of burial for inspect and for his propony in the valonity of the proved and for his propony in the valonity of the proved of the country and for the proved of the country and the fact that to not as the representative of the Icos his consciouse is skepted bose written of the Icos his consciouse is skepted bose written and the results of the Dad against the conscious and the religion of the Dad against the conscious and the religion of the Dad against the conscious of the total state of the Icos his way.

106. Tripathi, P.K., Samularigas Constitutional Provision and Judicial Review, 8 JHI, 1, 17-8 (1986).

Moreovor, the system of polynamy, human sanvifica. Suttee. Devedesi, Divali sambling, untouchability, oove sacrifica during Bakreld fastival, are all matters of religion. Can they be persitted as a next of religious freeden of a denomination? In a large measure they have been probibited or regulated by lagicalities ennotments. Such enactments are, undoubtedly, measures of social Welfare and reform and no religious denomination should have a right to challenge a legislation siming at social reform on the ground of the violation of the gight guaranteed in article 26(b). "to manage its own affairs in matters of religion." Executanication was prohibited by the Bombay Act 107 as a means of social welfare and reforms as is evidenced by its promptle 108 which reads that exponentiation "results in the despivation of legitimate rights and privileges" of an exponenticated mamber. Surely the legislature took the step "in keeping with

<sup>107.</sup> The Dembay Prevention of Excommunication Act, 1949 (Bombay Act 42 of 1949).

<sup>100.</sup> Whereas it has come to the notice of Government that the predice prevailing in certain communities an assumer which results in the deprivation of legitimate rights and privileges of its members; "And whereas in beging with the swirt of changing times and in the public interest, it is expedient to stop the practice;..."

Englay Symbol Table Satindin Schol v. State of Impage, All 160 60 63, 67;

spirit of changing times and in the public interest. 109
As pointed out by Cinha, CoJs, the Act is a culmination of the history of social reform "which began in 1882. 110
What actually happens when a person is excomminated?
Clearly he is deprived of his civil richts. The Bombay Act, it seems, was enacted only to further the aims and objects of the Caste Disavilities Removal Act 111-112 in accordance with the "modern notions of individual freedom to thoose one's way of life and to do sway with all those undue and outnoted interferences with liberty of conscience, faith and belief." 15

<sup>100.</sup> Ibid.

<sup>110.</sup> Id., at 860. See gunra p.458.

<sup>111.</sup> Act 21 of 1850.

<sup>118</sup>e In 1873, Jockson, J., in Kerry Kelitanea v. Monea Rom Kelita, 19 Guth WR 367, 401, 406 (1873)(FE), laid down the scope of the Act as follows.

The Act provides for the cases of those who (1) have renouseds or (2) have renouseds or (2) have been saminfor (1) have renouseds or (2) have been saminfor the have been deprived of casts a meaning; to once two those who by their own choices, or by the action of their cast fellows, have been finally shit out, or temperally deprived, though capable of taing restored on the midding of proper explation."

<sup>113.</sup> Sorder System Taber Solfuddin Soleh v. State of Bonbay, AIR 1968 BC 885, 880-1 (Per Sinha, C.J.).

In the United States the practice seems to be that if the question is one of faith only, the Church is free to expel any of its members. 14 Dut where a civil right or a property right of an adherent is involved the less courts have jurisdiction. 115 In a case 116 before the Kentucky Supreme Court, Logan, J., speaking for the Court, held that even if the church officers or members had been irregularly removed or excluded from the church by the congregation, the civil courts had no power to determine whether the church, acting through its congregation, had acted justicy or unjustly, regularly or irregularly. So also in John Latage ve Milliam & Jones, 17 the United States Suprems Court formulated a

<sup>114.</sup> See Annotation, Determination by the Courts of Property Bights Bathesh Contaming Pactions of an Indemental of Congressional Churche Vo All 76, 76-6.

<sup>115.</sup> Logan, J., in Thomas v. Legis (224 Ky 307, 6 SW 20 205, amoute 70 All 75, 76, 798) summarized the rules governing these matters as follows !

The shareh has no control over any civil right as duty while, on the other hond, the civil power has no authority to secularize the charch, or to interfers with the sexcise of its constitutional jurisdictions. The church atoms has jurisdiction or communion, faithy or disciplines and the accounting these actives as my be presented by their church, but the church does not always have exclusive jurisdiction over property or personal liberty, or over any right which it is the duty of the civil power to protection. When a question arises involving the right to use property belonger arises involving the right to use property belonger arises involving the right to use property belong the jurisdiction of civil courts may be involved to determine property rights.

<sup>116.</sup> Thomas v. Ledg. 284 Ky 307, 6 SW 38 289 annot. 70

<sup>117. 80</sup> US (13 Wall) 879 (1872).

rule that in case of disputes ever church properties, generated by questions of fulth, doctring or ecclosiastical administration, the decision of the church's policy would be conclusive upon the civil course. In a discussion on the Imaging Grizzing Eurah case, <sup>118</sup> it has been suggested that as religious freedom has been guaranteed to the individual as well as to an organized church, "those who do not wish to be bound by the decisions of church judicatories are free to form congregational churches and be governed by majority wills, <sup>119</sup>

# (iv) Throwing open of Policious Institutions for all Policycrs of that Religious

There is a wide difference in India and the United States in this respect. In the United States, the Establishment clouse specifically prohibits the state from interfering with the internal affairs of church. In India there is no organised religious order. There are a very large number of sects and sub-sects within a particular religion, such of them having measures types of institutions such as temples, mathy, pathylings and dhargenbulgs. They are edulated by different bodies drawn from the followers of the religion

<sup>118.</sup> John Kodroff v. Baird Higheles Cathedral of the Hoselon Orthodox Church in North America, 344 UC 94 (1958).

<sup>119.</sup> Constitutional Limitations on State Court Review of Hierarchical Church Judicatory Resistance, 54 Col.

concerned. Amongst the Hindus, as a matter of rolligious practice in the past, their institutions were open only to high-easte llingus and not to the low-coaste Hindus. In order to do may with this proptice, the Constitution by article 15 prohibite discrimination on grounds of religion, race. easte etc. in regard to the use of places of public resort dedicated to the use of the ceneral public. Again article 19 makes the enforcement of any disability origing out of untouchability an effence pumishable in accordance with lame. Yet another article, namely article 25(2)(b), authorises the state to make lows for throwing open Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindus. Amongst the Huslims. Christians and followers of other religious there is no such exclusion of their members from their churches or places of worship. As there was no need to provide any rule for the throwing open of religious institutions of other religions, the rule was made for Sindu religious institutions only. It has been admitted on all hands that this rule is only a step towards the coal of a general social welfare and reform-

The scope of article 95(2)(b) is wide enough. This clause saves a legislation providing for the throwing open of Mindu religious institutions to all classes of Mindus.

<sup>180.</sup> The Parliament enacted such a law in 1985, the Untopologisty (Offences) Act. 1985 (Act S2 of 1985).

Explanation II of the article gave that the term Hindu includes Cikhs. Joins and Buddhists which implies that religious institutions of any of the four given religious wise. Hinduism. Cikhism. Jainign and Buddhism could be thrown open to all Himlus that is to the followers of all the four religious. In this broad souse, therefore, it is possible to own a Jain tomple to all Hinder including Cikha or a Sigh Corndwars to all Hindus including Buddhists. This question was disquesed in the Constituent Assembly. The original dwaft had the word Tenut instead of "all" before the words "class or section of Eindus-" But a certain perbor objected to it and an amendment was. therefore, moved that the word "all" be used in place of "any". so as to include "all classes and sections of Hindus." 128 It was, contended by the member that the result would be to mem religious institutions of the major religious of India to the public at large 183 The arendment was accepted and the word

<sup>181.</sup> Constituent Assembly Debates. VII. pp. 688-89. 122. Idea at 829a

Prof. K.T. Chah moving another resolution to the effect 123.

Prof. K.W. Chab moving another resolution to the effect that the words Juin, Buddhet or Christian be included with Hindu in article 19(2)(b) (now article 29(2)(b)) for threeding open of their religious institutions ead? "I think the intention of the classe would be serve-ed if it is more generalized, and mode occessible or made applicable to all the leading religious of this country, whose religious institutions are more on less commute, whose religious institutions are not or less cognate, and who therefore may not see may violation of their religious freedom, or their religious explu-siveness, by having this clause about throwing open their places of worship to the publics. "I thinkes that ... the possibility of all religious institutions being accessible and open for all commu-

nities is a very healthy sime, and would promote hor-mony and brotherhood expense the peoples following various forms of beliefs in this country..." Idea at 626.

"all" was inserted in place of "any". The Parliament enacted the Untouchability (Offences) Act, 1955, providing for the temple entry. The temple entry cases, discussed elsewhere, <sup>126</sup> howe now settled that in so far as the Hindus, Jains, Buddhists and Sikhs are concerned, they are at liberty to exclude members of other religions from their places of worship. But within thair own fold, they cannot discriminate arbitrarity. The same rule might well apply even in other types of institutions, e.s., flaramaghalas, Bathanlas and so on established and wholly maintained by the religious demonstrations.

In the United States, the Constitution does not contain any provision for the throwing open of roligious institutions to all sections of the population. The Constitution actually prohibits the state, under the establishment clause, from interfering with the internal affairs of religious institutions. Segregation of the negroes and their exclusion from white churches exist even today. It was only in 1954 that segregation in public

<sup>194.</sup> Discussed in detail. supra pp. 252-64.

schools was outlaised by the United States courts. 183 It was in 1964 that the Civil Bights Act 186 prevented discrimination in voting, in places of public accommodation and public facilities, federally secured programmes and in employment-In religious institutions, such as churches, denominational schools, and other institutions, run by various religious communities, segregation still exists. In these cases the state has not taken any step so fare But it may be noted that legiclation outlowing postal discrimination in other spheres has been upheld. It may also be noted that legislations severtly permitting racial discrimination have been declared violative of the equal protection clause of the American Constitution, 189 This trend shows that a legislation barning recial discrimination in church-entry would also be upheld. In Heart of Atlanta Motel v. United States. 180 the appellant challenged the Civil Rights Act on the ground

<sup>125.</sup> Oliver Brown v. Board of Education of Romeins, 347 US 463 (1954) Dupps opinion, 549 UE 294 (1955), Engitiment Thomas Rolling v. L. Molvin Sharps, 347 US 497 (1954).

<sup>186. 76</sup> Stat. 241 (1964). The Act was challenged and found constitutional in Heart of Atlanta Hotel vo Haited States, 370 US 241 (1964).

<sup>187.</sup> Heart of Atlanta Hotel v. Holted States, 579 US 841, 252 (1964).

<sup>198.</sup> Smora pp. 392 and 308.

<sup>120.</sup> Bichard Parry Lowins v. Vizzinie, 788 US 4 (1967); Deep Holaughlin v. State of Eloride, 879 UB 464 (1964); Endown Lowins v. Etate of Lowinson, 375 UB 267(1983).

<sup>130. 379</sup> UG B41 (1964).

that the Act had deprived the motel to choose its customers and operate its business as it wished, resulting in taking away of its liberty and property without due process of last and without just compensation. Dut the United States Suprome Sourt unanimously declared the statute constitutional as the elfect of the Act was only to prevent recial segregation in places of public accemosations Goldberg, J., in his concurring opinion said that the primary purpose of the Civil Bights Act was the windication of humon dignity. He quoted the Somate Commerce Commerced Committee sayings

Who princey purpose of see (the Cavil Hights Act) see is to solve this problems, the deprivation of personal dignity that surely soccepantes dominist or equal soccess to public setablishments. Discriminately seen that the person of the setablishments of the setablishment is the setablishment of the setablishment of the setablishment of the person must surely feel whom he is told that he is unacceptable as a member of setablishment that operate setablishment of the se

<sup>151.</sup> Genate Report No. 878, 88th Congress, 2 Cess, 16; quoted in Heart of Atlanta Hotel ve Indian Rings, 579 US 841, 201-0 (1004).

Those remarks equally apply to recial discrimination in religious institutions. It can be argued that the establishment clause here a legislation which interfere with ecclesiastical rules of church entry. But it is submitted that the equality clause <sup>136</sup> and the enabling section <sup>135</sup> of the Pourteenth Arendsont gives sufficient power to the Congress to make localations in this respects

Ide, section 8.

<sup>158: &</sup>quot;... nor (sholl amy State) deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the less."

Fourteenth Associate to the United States Constitution, section 1:

<sup>135. &</sup>quot;The Congress shall have power to enforce, by appropriate legislation, the provisions of this article."

# Chapter KVIII

## Conclusions

Restrictions on freedom of religion on grounds of public order, morality and health have been imposed in both the countries more or less in the same way. In the came of public order, in India, the state has wider newers than in the United States. In both the countries the state has never to custoff rolletous francos in case of imminent denser to public peace. In India the state has Wider pewer to control the approhended breaches of peace. and for that purpose it can regulate public worship and propagation under various provisions of the 1854. In some cases, as for example, monogamy, American low is more strict than in India where polygony still exists amongst the Hunlins. In India the state has not wet adopted a uniform civil onde prohibiting polygony in spite of a clear directive in this behalf in the Constitution. Polygomy is not permitted at all in the United States and the courts have penalised persons having more than one wife. There is, however, little difference between the two countries so far as restrictions on crounds of health is concerned.

In the sphere of religious freedom vis-a-vis other fundamental rights article 88 of the Indian Constitution itself provides that the latter are subject to the forcer-In the United States in absence of any constitutional provisions in this respect, the courts have to decide the question according to the circumstances of each case. In the case of people living in large company-owned towns the courts lean in favour of religious freedom as against the right to hold private property but in cases where the number of people living at a certain place is not very large, the claim of a private property owner is preferred to religious freedom. In India constitutional provisions prohibit discrimination on grounds only of religion, race. easte, sex, place of high or any of them. Similarly in the United States, constitutionally no discrimination is parmitted on grounds of race, colour or religion. Although separate churches exist for the white and megro Christians with separate congregations, the state does not concern with this matter. In India untouchability has been abolished by less but in practice it still continues in various forms. In the United States though there is no untouchable lity there is the problem of whites and non-whites. In the sphere of religious freedom of the individual and of the denominations, the law is almost the same in both the countries and the latter is given preference over the former.

As regards other restrictions on religious freedomthere is a wide difference between India and the United States. In India, while article 28(2) provides that the state may make laws were lating or west rioting economic. financial, political and other secular activities and providing for social welfers and reforms in America the establishment clause of the Constitution stunis in the ways It is only in some rare cases that the state in the United States interferes with the internal discipline of a reliclous institution. In India, various central and state ensetments have made doen incomed in order to control and regulate, and in some cases, even to constitute a board for the proper rangement of a religious institution. Most of these enactments have been upheld by the courts of law. But in the United States interference by the state in the internal discipline of a religious institution is not it seems naminathing

It is a poculiarity of the Indian Constitution that while it guarantees religious freedom, it specifically makes provision for social wairers and reform. The initiative has already been taken to enforce monogony and to prohibit emocracications. In the former case, however, the last does not cover the Huelins. In the latter, the Suprema Court has held that interference with the rights of the head of a community to expel a number for horosics was not

justified. It has been suggested that a universal civil code is the need of the day and nonegacy should be node a rule for the fusities also in their own interest. As to the exocomunication the Assaican courts night have taken the sense view under the Vatson rule? as was laid down in <u>laifundin</u> case in India. However, due to the cetablishmout clause of the United States Constitution, the Assaican courts night well be justified in not interfering with the internal discipline of the Church. But it is submitted that the Indian courts are not justified in doclaring a legislation prohibiting excommination illegal.

John Entenn v. Hilliam &. Johns. 80 US (18 Wall) 679 (1872).

Garder Syndne Labor Saifuddin Schol v. State of Donbuy, AM 1968 DC 363.

#### Chapter XIX

#### Final Conclusions.

At the conclusion of this comparative study of religious freedom in India and the United States, the following theses are submitted, which find reasonable support in this dessortation :

(1) The secular state presupposes the separation, not always complete, of spiritual and temporal powers. The Constitutions of many modern countries embody the ideals of this separation between religion and the state. But they do not present a uniform pattern. The Constitution of the United States of America is perhaps a typical example of the doctrine of neutrality in matters of religion. The First Amendment lays down.

"Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof,"

As interpreted by the American courts, this provision prohibits the state from making laws which "aid one religion, aid all religions, or prefer one religion over another." The concept of secularism

arch R. Evergon v. Board of Education of the Township of Ewing, 330 US 1, 18 (1947).

has also found expression in the Constitution of free India. The framers of the Indian Constitution contemplated a secularism which was the product of India's own experience. Cortainly they did not contemplate a state hostile to religion. In order to eliminate social injustice and oppression the state is required to take initiative in matters of social reform though touching matters of religion.

---

- (8) The United States Constitution provides firstly non-establishment clause and secondly the guarantee of free emercise of religion. The Indian Constitution has adopted the second guarantee of free exercise of religion only. The first guarantee of nonestablishment clause has not been adopted in our Constitution. Instead, the Constitution authorises through various articles the state to look to the weifare of religious institutions.
- (3) Both in India and the United States taxes are not imposed on religious activities. The direct and indirect aids are constitutionally provided in India

see the Preamble, and articles 25 to 30, and 44.

to religious institutions. But in the United States though direct aid has been declared invalid, indirect aids like book-mids and transportation facilities to students have been upbeld. In both the countries incomes and properties of religious institutions have usually been excepted from taxes. In India by virtue of article 37 even direct aids are not unconstitutional. In the United States on account of the establishment clause not only direct aids but even indirect and exceptory aids are

(4) As a general rule, the courts in both the countries here given a wide definition of the terms 'religion' and 'roligious practices'. However, in India, the courts enter into the question whether a particular practice is both essential and integral parts of a religion. The American courts have not gone into such questions. In case a religious practice is found objectionable they find reasons to declare them unconstitutional or immoral or even opposed to public policy without amquiring as to whether it is an essential or integral part of a religion.

strictly speaking unconstitutional.

(6) The freedom of conscience is absolute in the United States so long as one does not act upon them in a manner contrary to that determined by the legislator. In India, however, this freedom could be theoretically

subjected to all the restrictions imposed upon religions freedom having rogard to the wordings of article 25. In the United States conscientious objectors are usually allowed exemption from military service under various statutes requiring compulsory service. In India article 23(2) specifically forbids such an exemption on religious ground. Though we have not come across any case in which such an exemption was

either claimed or found violative of article 25(2). it is submitted that the exemption to a conscientious objector is reasonable and article 25(2) should be suitably amended to provide for such an examption.

countries in the matter of freedom of propagation of raligious ideas the interference in other cases varies

according to different circumstances. In the United States on account of the existence of the establishment clause, the state cannot constitutionally be a party to religious practices performed in schools and

other public institutions. It does not, however, restrict religious observances held at private schools which do not receive aid from the state. In India.

(7) While there is little difference between the two

the courts uphold only those prectices which they find essential and integral parts of a religion. (8) Untquehability has been abolished in India and all

adherents of a religious denomination are entitled to worship in the religious institutions of their religion. But in the United States, segregation still exists in the case of warship in a church.

The state has prohibited segregation in public transport and public places of entortainment but it has not been able to do so in the religious sphere. It is submitted that the establishment clause would not be a great burdle if the state were to scrape away

segregation in church by appropriate legislation. (9) The Indian Constitution specifically restricts the religious freedom on various grounds. In the United States, though the Constitution guarantees religious freedom in absolute terms, the courts have upheld restrictions on grounds of public order, morality, health, and so forth. The establishment clause of the First Amendment actually restrains the state from interfering with the internal discipling of a religious our institution. As such the state has little concorn either with the secular activities associated with religious practices or with the economic and

financial activities of the institution.

- (10) When the religious freedom comes in conflict with other fundamental rights, our Constitution specifically gives preference to the latter. Though in most of the cases the result approximates with
  - in most of the cases the result approximates with the Indian law, the American Constitution itself is silent on the point. As a consequence the American courts judge the issues according to the
  - oircumstances of each case. In doing so they have on several occasions preferred religious freedom over other rights.
- (11) When the religious freedom of an individual clashes with the religious freedom of a denomination, in both the countries, the former has to give way to the latter. The exponeumination cases in India, and the "Released time" programs and Sabbath holiday cases in the United States support this

view. It is submitted that from the standpoint of the establishment clause both the 'Raleased time' programme and recognition of Sabbath holidays are not constitutionally valid in the United States. In India since the individual freedom has to give way to the denominational authority the position, it is submitted, is not satisfactory.

### Selected Bibliography

#### INDTAN.

- Aggarwala, 0.P. : Fundamental Rights and Constitutional Remedies (1953-4, Matropolitan Book Co., Delhi).
- Alexandrowies, Charles H. \* The Seculor State in India and in the United States., 2 Jili 275 (1960).
- Alledi Krishnaswamy Aiyer : The Constitution and Fundamental Bights (1988, Brinivass Sastri Mamorial Lectures).
- Altekar, A.S. : State and Government in Angient India (1935, Motilal Equareidass, Delhi).
- Austin, Granville : The Indian Constitution: Corneratone of a Mation (1966, Clarendon Press, Oxford).
- Benneries, D.M. Our Fundamental Rights, Their Nature and Extent (1980, World Press Private Ltd., Calcutta).
- Basu, D.D. : Commentery on the Constitution of India (5 Vols.) (1961-4, SeC. Sarkar & Sons, Calcutta).
- Basu, DaD. \* Gases on the Constitution of India (2 Vols.) (1986, S.C. Barkar & Sons, Calcutta).
- Beg, N.H. : Islanic jurisprudence and Secularism, in Secularism: Its Implication in Law and Life in India (1986, Indian Law Institute, New Dolhi):
- Blackshield, A.R. : Sequiprims and Social Control in the West: The Heterial and its Etheran, in Secularies its Implication for Les and Life in India (1986, Indian Les Institute, New Delhi).
- Chaudhri, A.S. : Constitutional Rights and Limitations, 3 Volse (1955-8, Wadhen & Company, Agra).
- Chaudhry, V.K.S. : The Supress Court and the Anti-Cow-Slaughter Lage, AIR 1962 Jo Sc. 1962 ALT (Joure) 1.
- Constituent Assembly Debates (1946-1949).
- Damle, Y.B. : Process of Secularisation, in Secularisms Its Implication for Law and Life in India (1986, Indian Law Institute, New Delhi).
- Derrett, J. Duncen N. \* Religion, Law and the State in India (1969, Faber and Faber, London).

- Dhavan, S.S. : Secularism in Indian Jurisprudence, in Seculations Its implication for Law and life in India (1906) Indian Law Institute, New Dolla).
- Gajendragedkar, P.B. : Secularian : Its Implications for Low and Life in India (edited, Sharma G.S., 1986, Indian Low Institute, New Delhi).
- Gajandragadkar, P.B. : The Historical Background and Theographe Basis of Hindu Law, 1968 AR Jo 18.
- Gledhill, Alen: The Republic of India, the Development of its Law and Constitution (195%, Stevens & Sons, London).
- Glechill, Alan : Fundamental Rights in India (1958, Stevens & Sons, Landon).
- Gour, Hari Singh : The Penal Les of India (4 Vels.) (1965: Law Publishers, Allahabad).
- Groves, Harry S. & Religious Fraedom, 4 JILI 191 (1962).
- Kautilya's <u>Arthaeastra</u>, translated by R. Shamasastry (1918, Government Press, Banglore).
- Majundar, R.C. : Eritish Paramouning and Indian Repaisannes, in the Ristory and Culture of the Indian People (edited, Vol. IX 1965, Vol. X 1965, Bhartiya Vidya Ehswan, Ecnbay).
- Marc Calanter : Temple Entry and the Uniouchability (Offence) Act, 1935, 6 JULI 185 (1964).
- Hukherjee, B.K. : The Hindu Les of Religious and Charitable Trust (1962, Eastern Les House, Calcutta).
- Nulla, D.F. t Principles of Hindu Leg (1969, N.M. Tripathi, Bombay).
- Nigen, S.S. : A Plan for a Uniform Law of Divorce, 5 JILI 47 (1963).
- Nigem, 8-8. 1 Iniform Civil Gode and Secularism, in Secularism Its Implications for Lew and Life in India (1986, Indian Law Institute, New Delhi).
- Powell Price, J.C. : A History of India (1955, Thomas Nelson & Sens, London).
- Prem, Daulet Rem : Les of Indian and American Constitutions, (4 Volse: 1960, Arora Lew House, New Delhi).

- Pyloe, India's Constitution (1962, Asia Publishing House, Bosbay).
- Radhakrishnan, N. : Units of Social, Sopromic and Educational Banderschess Seste and Individual, 7 Jili 862 (1985).
- Radhakrishnan, Dr. S. & Ragoyery of Foith (1986, Harper & Brothers, New York).
- Radhakrishnan, Dr. S. \* Religion and Rogisty (1956, George Allen & Unwin Ltd., London).
- Ramachandran, V.C. : Pundarantal Rights and Constitutional Remodias, Vol. II (1964, Eastern Book Co., Dolhd).
- Rao, B. Paromeswara : Hatters of Religion, 8 JILI 509 (1968).
- Rec. B. Shive : The Fracing of India's Constitution, Scient Domments, and The Rindy (edited, 5 Vols., 1966-5, Indian Institute of Fublic Administration, New Palmi).
- Secreta, Helte & Constitutional Los of India (1967, N.H. Tripathi, Dombay).
- Sharma, 0.5. t Bule of Law Legal Theory and Legularism, in Secularism, its Implication for Lew and Life in India (1865, Indian Lew Institute, New Delit):
  - Shukla, V.N. : The Constitution of India (1969, Eastern Book Co., Delha).
  - Subremanian, Nobe : Francis of Religion, 3 JLI 328 (1961).
  - Tripathi, P.K. : Segularism : Constitutional Provision and Judicial Review, 6 JUL 1 (1986).

# AMERICAN AND OTHERS.

- Anderson, William F. : Fraedom of Religion and Conscience, Compulatory Flag Saluta, 30 Mich. L. Rev. 149 (1940).
- Bach, William S. : Tuition Payments to Parochial Schools
  Violate Convicenth Americants S9 Highs L. Rev. 1254 (1961).

- Bartholomev, G.W. : Recognition of Polygomous Marriages in America, 18 Inter. Comp. L. Q. 1022 (1964).
- Bates, H. Searle, Religious Liberty : An Inquiry (1945, International Hissionary Council, New York).
- Bible in Schools, Annotation, 48 ALR 24 742 (1956).
- Blau, Joseph L. : Cornerstones of Religious Fraedom in Aparica (1949, Beacon Press, Boston).
- Brennen, William J. : The Surrage Court and the Methletohm Interpretation of the First Americant, 79 Har. L. Rev. 1 (1965).
- Brien, F. William O' | The Engel Cage from a Swiss Perspective, 61 Mich. L. Rev. 1069 (1963),
- Brodie, Abner, and Southerland, Harold P. & Conspinge, The Constitution, and the Summan Court: The Middle of United Etgins v. Seage, 1966 Wis. L. Rev. 206.
- Catholic Schools and Public Hoper, Note, 50 Yele L.J. 917
- Constitutionality of Tax Repetits Accorded to Religion, Note, 49 Col. L. Rev. 968 (1949).
- Constitutional Limitations On State Court Heriew of Hierarchical Church Judicatory Decisions, 54 Col. L. Rev. (1984)
  - Constitutional Problems in Church State Relations, Symposium, 61, Northwestern University L. Rev. 759 (1966).
  - (The) Constitution of the Imited States of America, Analysis and Interpretation (1985, Government Printing Office, Washington).
- Construction of Examption of Religious Body or Society from Taxetion or Secial Assessment, Americain, 168 ALR 1222 (1947).
- Cooley & Constitutional Lem (1931, Little, Brown, and Company, Boston).
- Corpus Juris Segundum (1953, American Law Book Co., Brooklyn).

- Corwin, Edward S. : The Constitution and What it Means Today (1981, Princeton University Press, Princeton, New Jersy).
- Cushman, Robert Failchild, Public Support of Religious Education in American Constitutional Law, 45 Ill. L. Rev. 535 (1980).
- Dowling, Noel T. : Gases on Constitutional Low (1959, Foundation Press, Spooklyn).
- Establishment of Religion by State Aid, S Rutgers L. Rev. 118 (1949).
- Eaith Healars, Time (Asia edition), Harch 7, 1969 (Time-Life International, Netherlands).
- Fiss, Owen M. : Racial Inhelence in the Public Robools : The Constitutional Concepts, 78 Her. L. Rev. 364 (1965).
- Giannella, Donald A. : Religious Liberty, Non astablishment, and Bontrinel Development, 60 Har. L. Rev. (53: (1947).
- Hartman, Faul : Fraedom of Beliston and Speech and the Buited States Suprama Court, 17 Hod. L. Rev. 220 (1984).
- Hartogeneis, Religious Minorities and Mon-Religence, 39 Yels L-J. 559 (1980). Heller, Francis H.: Introduction to Imerican Constitutional Leg (1982, Harper & Brythers, New York).
- Kats, Willer G., Religious Studies in State Universities, 1966 Wis. L. Rev. 207.
- Kamper, Paul O. : Church and State : Comparative Separation, 60 Micho L. Rev. 1 (1961).
- Kamper, Faul C. : Constitutional Low, Cames and Haterials (1954, Prentice-Hall, Inc., New York).
- Kauper, Paul C. : Pravar, Public Schools and the Suprame Court, 61 Hich. L. Nev. 1051 (1965).
- Marc Celenter, Religious Freedoms in the United Etataus A Turning Point, 1985 Wis. L. Rev. 217.

- Paulson, Monrad G. : Preferent of Religious Institutions in Tax and Labour Legislation, Lew and Contemporary Problems, 14, 144 (1949).
- Pfeffer, Leo : Church, State, and Freedom (1955, Beacon Press, Boston).
- Pfeffer, Lee : The Liberties of an American. The Supreme Court Speaks (1986, Reacon Press, Boston).
- Released Time Reconsidered: The New York Plan is Tested, 61 Yals LeJ. 408 (1982).
- Religious France, Compulsory Salute and Fladge of Allegiones to Flag by School Children - Validity, Note, 36 Michael, Le Rev. 485 (1939).
- Religious Liberty in the United States, Note, 15 Col. L. Rev. 704 (1915).
- Scimearts, Bernard, Commentery on the Constitution of the Duited States Part I, Vol. I (1965, Macmillan Company, New York).
- Begtarianism in Schools, Amotation, 5 ALR 866 (1920) and 141 ALR 1144 (1942).
- Stokes, Anson Phelps : Church and State in the United States (1950, Harper & Brothers, New York).
- Stone, Harlan Fiske : The Conscientions Chicator, 21 Col. Univ. Q. 255 (1919).
- (The) Supreme Court, the First Amendment, and Religion in the Public Schools, Comment, 65 Col. L. Rev. 75 (1962).
- Sutherland \* Establishment According to Engel, 76 Har. L. Rev. 28 (1982).
- Swisher, Carl Brent & American Constitutional Perelogeant (1954, Houghton Mifflin Company, Cambridge).
- Torpey, William George : Judicial Dostrines of Religious Rights in America (1948, University of North Carolina Press, Chapel Hall).
- Tuseman, Joseph : The Surrana Court on Racial Discrimination (1965, Oxford University Press, New York).

- Weiss & Priviless, Posture and Protection: Religion in the Low, 78 Years Law, 593 (1964).
- Wilson, Woodrow : Constitutional Government in the United States (1981, Columbia University Press, New York).

#### MISCELLANSONS .

- Bryce, Lord : The Relations of Low and Religion, in Studies in History and Jurisprudence, 528 (1901, Clarendon Press, Oxfort).
- Constitutions of Asian Countries, prepared by the Secretariat of the Asian-African Legal Computative Countries, New Delhi (1965, New Tripath: Senbay).
- Gledbill, Alan : Fundamental Rights in Pakisten, 7 JILI 70 (1965).
- Groethuysen, B. : Sagularian, in Encylopsedia of the Social Sciences, KIII, p. 637 (1962, Manmillan Co., New York).
- Keith, A.B., Constitutional Law, (1939, Stevens & Sons, London).
- Macmillan, Lord : Law and Other Things (1938, Cambridge University Press, London).
- Marendra Goyal \* The Kine and His Constitution (1959, Repal Trading Corp., New Delhi).
- Riebuhr, H. Richard, i Segtarian Education, Encyclopeedia of the Social Sciences, V, 427 (1968, Nacmillan Company, New York).
- Peasies, Amos J., Constitutions of Mations (S Vols.) (1956, Martimus Wijhoff, The Hagus, Wetherlands).
- Religious Fracton, Encyclopedia of the Social Sciences, XIII. 243 (1968, Macmillan Company, New York).
- Regularima, Encyclopaddia Americana, 84, 821 (1965; Americana Corporation, New York).
- Semularism, Encyclopaedia of Religion and Ethics, XI, 347 (1961, Charles Scribner's Sons, New York).
- Street, Harry & Freedom, the Individual and the Law (1965, Penguin Books, Harmondsworth, Middlesex).

## Index of Statutes

## Indian Statutes

| Bengal Code - Regulation XVII of 1829 - Regulation VII of 1859, s.9                                                              | 841<br>455                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Bengal Waqf Act 1934 (Bengal Act 13 of 1934)                                                                                     | 426                                               |
| Bihar Harijan (Removal of Civil Disabilities)<br>Act, 1949 (Bihar Act 19 of 1949)                                                | 253                                               |
| Bihar Righ School (Control Regulation of Administration) Act, 1960                                                               | 87                                                |
| Bihar Hindu Religious Trust Act, 1950<br>(Bihar Act 1 of 1981)                                                                   | 426                                               |
| Bihar Preservation and Improvement of Animals<br>Act, 1986 (Bihar Act 2 of 1956)                                                 | 140, 365                                          |
| Bihar Preservation of Animals (Amendment) Act, 1959, section 3                                                                   | 370                                               |
| Bihar Shops and Establishment Act, 1954<br>(Ethar Act 6 of 1954)                                                                 | 899                                               |
| Bombay Animal Preservation Act, 1948<br>(Bombay Act 81 of 1948)                                                                  | 365                                               |
| Bombay Harijan Temple Entry Act, 1947<br>(Bombay Act 35 of 1947)                                                                 | 255, 255                                          |
| Bombay Harijan (Removal of Social Disabili-<br>ties) Act, 1946 (Bombay Act 10 of 1947)                                           | 255                                               |
| Bombay Hindu Places of Public Worship (Entry<br>Authorisation) Act, 1956 (Bombay Act 51<br>of 1956)                              | 256                                               |
| Bombay Prevention of Excommunication Act,<br>1940 (Bombay Act 48 of 1949)<br>Presemble<br>Section 6(4)<br>Section 3<br>Section 4 | 219, 457,<br>458, 468<br>466<br>487<br>457<br>457 |
| Bombay Prevention of Hindu Eigenous Marria-<br>ges Act, 1946 (Bombay Act 25 of 1946)<br>(amended by Bombay Act 28 of 1948)       | 391, 437                                          |
| Bombay Public Trust Act, 1960 (Bombay Act 29                                                                                     | 426                                               |

| Caste Disabilities Removal Act, 1880<br>(Act 21 of 1880)                                                                                                        | 455, 469                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Section 1                                                                                                                                                       | 456                                                 |
| Cattle-Frespass Act, 1871 (Act 1 of 1871)                                                                                                                       | 364                                                 |
| Central Provinces and Berar Animal Preserva-<br>tion Act 1949 (CeP and B. Act 5g of 1949<br>as amended by the Hadhya Pradech Acts 23<br>of 1951 and 10 of 1950) | 140, 368                                            |
| Contral Provinces and Berar Scheduled Castes<br>(Nemoval of Civil Disabilities) Act; 1947<br>(C.P. & B. Act 24 of 1947)                                         | 253                                                 |
| Central Provinces and Berar Shops and Esta-<br>blishment Act, 1947 (C.P. amá B. Act 89<br>of 1947)                                                              | 299                                                 |
| Central Provinces and Berar Temple Entry<br>Authorisation Act, 1947 (C.P. and B. Act<br>41 of 1947)                                                             | 253                                                 |
| Charitable and Religious Trusts Act, 1990<br>(Act 14 of 1980)                                                                                                   | 426                                                 |
| Charitable Endowments Act, 1863 (Act 20 of 1863)                                                                                                                | 496                                                 |
| Charitable Endowments Act, 1890 (Act 6 of 1890)                                                                                                                 | 426                                                 |
| Charter Act, 1813                                                                                                                                               | 16                                                  |
| Charter Act, 1633                                                                                                                                               | 15                                                  |
| Code of Criminal Procedure, 1898 (Act 5 of                                                                                                                      |                                                     |
| 8 107<br>8 193(b)<br>6 197<br>6 135<br>5 144                                                                                                                    | 328<br>328<br>328<br>354<br>242-4, 292,<br>307, 328 |
| SS. 144-158                                                                                                                                                     | 354                                                 |

Constitution of India 483 Preamble Article 14 Article 15 15(2) 94 94. 382, 388 382, 585, 396 Article 16 16(1) 16(2) 16(4) 16(8) 66. 583 383, 386 66, 582, 583, 388, 388 66, 382, 383 253, 593, 594, 461, Article 17 92, 238, 243, 354, 387, 425 238, 243, 282, Article 19 243, 554 173, 243, 287, 289, 19(1) 19(1)(a) 19(1)(b) 238, 243 174 19(1)(e) 238 19(1)(4) 19(1)(0) 355 55, 91, 355, 356, 358, 422, 425 37, 91, 174, 363 19(1)(g) 175, 243, 289, 290, 19(2) 291, 292, 312, 384 255 19(5) 86, 243, 384, 363, 378 19(6) 188, 160 Article 83 23(1) 159. 162 158, 159, 168, 316, 23(2) 484 144, 145, Article 25 231, 265, 267, 268, 278, 280, 282, 283 291, 294, 311, 513, 521, 528, 332, 356, 356, 358, 396, 396, 397, 401, 405, 425, 430, 450, 404, 478, 485

| Constitution of India (continued) | on ato 000, 040.                                                                                             |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Article 25(1)                     | 23, 219, 220, 239,<br>266, 274, 277, 351,<br>382, 383, 354, 405,<br>441                                      |
| 25(8)                             | 275, 276, 318, 319,<br>352, 353, 554, 408,<br>480                                                            |
| 25(2)(a)                          | 53, 274, 405, 408,<br>410, 421, 422, 423,<br>484,                                                            |
| 26(2)(p)                          | 283, 258, 352, 383,<br>392, 403, 429, 430,<br>442, 489, 463, 472,<br>473                                     |
| 25 Exp. I                         | 827                                                                                                          |
| 28 Exp. II                        | 285, 475                                                                                                     |
| Article 26                        | 53, 75, 80, 92,<br>268, 270, 271, 282,<br>291, 294, 357, 395,<br>396, 307, 401, 405,<br>458, 459             |
| 26(a)                             | 75, 91, 98                                                                                                   |
| 26( b)                            | 141, 219, 266, 278, 352, 353, 397, 402, 407, 407, 408, 407, 418, 417, 428, 424, 426, 460, 463, 466, 467, 468 |
| 26( e)                            | 358, 425                                                                                                     |
| 86(4)                             | 42, 56, 57, 358,<br>406, 407, 408, 409,<br>413, 425, 461                                                     |
| Article 27                        | 25, 27, 37, 42,<br>52, 53, 57, 68,<br>67, 70, 99, 103,<br>127, 203, 484                                      |
| Article 28                        | 176, 185, 185                                                                                                |
| 28(2)                             | 66                                                                                                           |
| Article 29                        | 98, 387                                                                                                      |
| 29(1)                             | 79, 84, 85, 86,                                                                                              |
| 89(8)                             | 86, 95, 96, 97,<br>387, 388                                                                                  |

| Constitution o     | f India (continued)                  |             |      |      |      |
|--------------------|--------------------------------------|-------------|------|------|------|
| Article            |                                      | 87,         | 98,  | 483  |      |
|                    | 30(1)                                | 79.         | 83,  | 84.  | 85.  |
|                    |                                      | 87.         | 88,  | 91,  | 92,  |
|                    |                                      | 97,         | 184  | 98,  | AGB  |
|                    | 30(2)                                | 80,         |      |      | 96.  |
|                    |                                      | 99,         | 105, | 127  |      |
| Article            | ••                                   | 355,        | 366, | 422  |      |
| Article            |                                      | 296         |      |      |      |
| Article            |                                      | 78,         | 96,  | 119  |      |
| Article            |                                      |             |      | 444, | 483  |
| Article            |                                      | 78,         | 96   |      |      |
| Article            | **                                   |             | 96,  |      |      |
| Article            | 48                                   | 363,        | 364  | 372  | 373, |
| Article            | 054(4)                               |             | 376, | 217  |      |
|                    |                                      | 439         |      |      |      |
| Article<br>Article |                                      | 36<br>37    |      |      |      |
| Article            |                                      |             |      |      |      |
| Article            |                                      | 57          |      |      |      |
| Article            |                                      | 37          |      |      |      |
|                    |                                      | 37          |      |      |      |
| Article            | SAOV                                 | 27,<br>68,  | 127  | 62,  | 67,  |
| Article            | and                                  | 37          | 121  |      |      |
| Article            |                                      | 227         |      |      |      |
|                    |                                      | 1000        |      |      |      |
| Schedule Vi        |                                      |             |      |      |      |
| List 1,            |                                      | 294         |      |      |      |
| List 2,<br>List 3, |                                      | 66          |      |      |      |
| •                  |                                      | 00          |      |      |      |
| Constitution (     | First Amendment) Act,                | 390         |      |      |      |
| Constitution (     | Seventh Amendment) Act, ton 19       | 67          |      |      |      |
| Constitution (     | (Scheduled Castes)                   | <b>\$27</b> |      |      |      |
| Converts Marr      | lage Dissolution Act,<br>21 of 1866) | 443         |      |      |      |
|                    |                                      |             |      |      |      |

| Coorg Scheduled Castes (Removal of Civil<br>and Social Disabilities) Act, 1949<br>(Coorg Act 1 of 1949)                | 254                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Coorg Temple Entry Authorisation Act, 1949<br>(Coorg Act 2 of 1949)                                                    | 254                                |
| Drugs and Magic Remedies (Objectionable<br>Advertisements) Act, 1954 (Act 21 of<br>1954), sections 2(c), 3(d), 5 and 8 | 135                                |
| Durga Khawaja Saheb Act, 1985 (Act 36 of                                                                               | 270                                |
| Sections 4, 5 and 15                                                                                                   | 424                                |
| Durga Khawaja Saheb (Amendment) Act, 1964<br>(Act 20 of 1964) Section 2                                                | 425                                |
| East Punjab (Removal of Religious and<br>Social Disabilities) Act, 1948 (East<br>Punjab Act 16 of 1948)                | 855                                |
| Smployment of Children Act, 1938 (Act 26 of 1938), Section 3                                                           | 296                                |
| Epidemic Diseases Act, 1897 (Act 3 of 1897),<br>Section 2                                                              | 345                                |
| Factories Act, 1948 (Act 65 of 1948),<br>Section 67                                                                    | 296                                |
| Gift-Tax Act, 1958 (Act 18 of 1958),<br>Section 5(1) (v) & (vi)                                                        | 39                                 |
| Hindu Adoptions and Haintenance Act, 1956<br>(Act 78 of 1956)                                                          | 391                                |
| Hindu Harriage Act, 1955 (Act 25 of 1955)                                                                              | 391, 438,<br>440, 441,<br>443, 448 |
| Section 30                                                                                                             | 437                                |
| Hindu Minority and Guardianship Act, 1956<br>(Act 32 of 1956)                                                          | 391                                |
| Hindu Succession Act, 1986 (Act 30 of 1986)                                                                            | 391                                |
|                                                                                                                        |                                    |

| Hindu Women's Right to Property Act, 1957<br>(Act 18 of 1937)                                                                                                                                                | 391                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hyderabad Dastur-ul-amal Waqf Act                                                                                                                                                                            | 426                                                                                                                                                        |
| Hyderabad Harijan (Removal of Social Disabi-<br>lities) Regulation, 1308 F (No. 56 of<br>1358 Fasli).                                                                                                        | 254                                                                                                                                                        |
| Indian Councils Act, 1892                                                                                                                                                                                    | 17                                                                                                                                                         |
| Indian Criminal Law (Amendment) Act, 1924<br>(Act 18 of 1924)                                                                                                                                                | 332-3                                                                                                                                                      |
| Indian Divores Act, 1945 (9 Geo. VI, Cub)                                                                                                                                                                    | 445                                                                                                                                                        |
| Income Tax Act, 1961 (Act 43 of 1961),<br>Sections 11 & 88                                                                                                                                                   | 38                                                                                                                                                         |
| Indian Famal Code, 1860 (Act 45 of 1860) Section 51 153A 269 870 Sections 980-209 Section 896A 206 206 309 370 371 371 375 374 Sections 378 to 468 Section Famal Code (Amendment) Act, 1961 (Act 41 of 1961) | 488 548 503, 327 546 384 884, 280, 280, 381, 384, 385 509 389, 377 541 188 188 188 384 384 384 384 385 384 385 386 387 388 388 388 388 388 388 388 388 388 |
| fuor at or taxes                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            |

| Indian Trust Act, 1882 (Act 2 of 1882)                                                                   | 426                |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Indian Trustees Act, 1886 (Act 27 of 1866)                                                               | 426                |                    |
| Kazis Act, 1880 (Act 18 of 1880)                                                                         | 426                |                    |
| Madhya Bharat Harijan Ayogta Nivaran Vidhan,<br>Samvat 2006 (Madhya Bharat Act 16 of 1949)               | 254                |                    |
| Madhya Pradesh Agricultural Cattle Preserva-<br>tion Act, 1959 (MaP. Act 18 of 1959),<br>Section 4(2)(a) | 570                |                    |
| Madhya Pradesh Municipal Corporation Act                                                                 | 371                |                    |
| Madhya Pradesh Public Trusts Act, 1951<br>(N.P. Act 30 of 1951)                                          | 426                |                    |
| Medras Hindu (Bigamy Prevention and Divorce) Act, 1949 (Hadras Act 6 of 1949)                            | 391,               | 487                |
| Madras Hindu Religious Endowments Act, 1927<br>(Madras Act 2 of 1927)                                    | 54                 |                    |
| Madras Hindu Religious and Charitable Endow-<br>ments Act, 1981 (Madras Act 19 of 1981)                  | 45,<br>68,<br>357. | 84,<br>266,<br>426 |
| Section 20                                                                                               | 69<br>425          | 410                |
| **                                                                                                       | 409                |                    |
| 26                                                                                                       | 425                |                    |
| 27                                                                                                       | 424                |                    |
| 29                                                                                                       |                    |                    |
| 30(8)                                                                                                    | 54 <sub>9</sub>    | 55,                |
| 51                                                                                                       | 55.                | 423                |
| 52                                                                                                       | 410                |                    |
| 54                                                                                                       | 423                |                    |
| 86                                                                                                       | 493                |                    |
| 86                                                                                                       | 56.                | 406                |
| 76(1)                                                                                                    | 69                 |                    |
| 103                                                                                                      | 54                 |                    |
| Hadras Maintenance of Public Order Act, 1949<br>(Madras Act 23 of 1949)                                  | 288                |                    |

| Madras Removal of Civil Disabilities Act, 1938<br>(Madras Act 21 of 1938)                             | 2559 | 254  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Madras Shops and Establishment Act, 1947<br>(Madras Act 36 of 1947)                                   | 899  |      |
| Hadras Temple Entry Authorisation Act, 1947<br>(Madras Act 5 of 1947 as amended by Act<br>13 of 1949) | 267, | 352  |
| Matrimonial Causes (War Marriages) Act, 1948<br>(Act 40 of 1948)                                      | 443  |      |
| Muslim Personal Lew (Shamat) Application Act, 1937 (Act 26 of 1937), Section B                        | 460  |      |
| Mussalman Waqf Act, 1983 (Act 42 of 1923)                                                             | 486  |      |
| Mussalman Waqf Validating Act, 1913 (Act 6 of 1913)                                                   | 426  |      |
| Mysore Removal of Civil Disabilities Act,<br>1945 (Mysore Act 42 of 1945)                             | 284  |      |
| Mysore Temple Entry Authorisation Act, 1948<br>(Mysore Act 14 of 1948)                                | 284  |      |
| Nathdwara Temple Act, 1989 (Rajasthan Act<br>13 of 1989), section 16                                  | 411, | 412, |
| Newspaper (Price and Page) Act, 1955 (Act 45 of 1956)                                                 | 288  |      |
| Official Trustees Act; 1913 (Act 2 of 1913)                                                           | 426  |      |
| Orissa Hindu Religious Endowments Act, 1939<br>(Orissa Act 4 of 1939), section 49                     | 70   |      |
| Orissa Hindu Religious Endowment Act, 1961<br>(Orissa Act 2 of 1952)                                  | 426  |      |
| Orissa Removal of Civil Disabilities Act,<br>1946 (Orissa Act 11 of 1946)                             | 283  |      |
| Orissa Temple Entry Authorisation Act, 1948<br>(Orissa Act 11 of 1948)                                | 253  |      |
|                                                                                                       |      |      |

| Parsi Marria<br>of 1936 r | ge and Diver                              | os Act, 19                | 56 (Act 5<br>5 of 1865) | 591  |     |
|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------|-----|
| Sectio                    | m B                                       | **                        | 40                      | 438  |     |
| Police Acts               | 1861 (Apt 8                               | of 1861)                  | **                      |      |     |
| Section                   | n 17                                      | **                        | **                      | 161, | 168 |
|                           | 80                                        | **                        | **                      | 2424 | 245 |
|                           | 30(1)                                     | **                        | **                      | 239  |     |
|                           | 30(3)                                     | **                        | **                      | 259  |     |
|                           | 30(4)                                     | **                        | **                      | 241, | 508 |
|                           | 34                                        | **                        | **                      | 527  |     |
| (Act 59                   | of Cruelty t<br>of 1960, rep<br>ection 98 | o Animals i<br>lacing Act | 11 of                   | 531  |     |
| Public Gamb               | ling Act, 16                              | 167 (Apt 3                | of 1857),               | 835  |     |
| Punjab Shop<br>Act 1950   | e and Commen<br>(Pumjab Act               | cial Estab<br>4 of 1956   | lishment<br>).          | 899  |     |
| Rajesthan P               | ublic Trust<br>of 1959)                   | Act, 1989                 | (Rajasthan              | 486  |     |
| Religious E<br>1863)      | indomente A                               | ot, 1863 (A               | et 20 of                | 426  |     |
| Religious 6               | locieties Ac                              | t: 1880 (Ad               | rt 1 of 1890)           | 426  |     |
| Saurashtra<br>abiliti     | Harijan (Re                               | moval of 80<br>se (No. 40 | ocial Dis-<br>of 1948)  | 254  |     |
| Saurashtra<br>Marriag     | Prevention<br>es Act, 1900                | of Hindu B                | igamous                 | 437  |     |
| Shri Badri                | nath Temple                               | Act, 1939                 | (U.P. Act               | 261  |     |

| Shri Jagannath Temple Act, 1984 (Orissa Act 11 of 1985)<br>Section 18(1)                                    |              |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 21                                                                                                          | 414,         | 415              |
| RÍA                                                                                                         | 416          |                  |
| 20V                                                                                                         | 416          |                  |
| Special Marriage Act, 1954 (Act 43 of 1954, replacing Act 3 of 1872)                                        | 591,<br>445  | 438              |
| Suppression of Immoral Traffic in Women and<br>Girls Act, 1986 (Act 104 of 1986)                            | 158,         | 334              |
| Section 5                                                                                                   | 536<br>336   |                  |
| Travancore Cochin Hindu Religious Institu-<br>tions Act, (1950)                                             | 426          |                  |
| Travancore Cochin Removal of Social Disabi-<br>lities Act; 1125 K (Travancore Cochin<br>Act 8 of 1126)      | 254          |                  |
| Travancore Cochin Temple Entry (Removal of<br>Disabilities) Act, 1980 (Travancore<br>Cochin Act 27 of 1980) | 254          |                  |
| Untouchability (Offences) Act, 1985 (Act 28 of 1985)                                                        | 254,<br>472, | 393 <sub>9</sub> |
| Section 3                                                                                                   | 254          |                  |
| 7                                                                                                           | 393          |                  |
| 8                                                                                                           | 393          |                  |
| 18                                                                                                          | 393          |                  |
| 17                                                                                                          | 398          |                  |
| U.P. Removal of Social Disabilities Act, 1947<br>(U.P. Act 14 of 1947)                                      | 253,         | 256              |
| Section 3(d)                                                                                                | 256          |                  |
| Uttar Pradesh Dockan aur Vanijya Adhishthan<br>Adhiniyan, 1963 (U.P. Act 26 of 1962)                        | 899          |                  |
| Section 8(2)                                                                                                | 200          |                  |
| Uttar Fradesh Prevention of Cow Slaughter<br>Act, 1985 (U.P. Act 1 of 1986)                                 | 140,         | 363              |
| Uttar Pradesh Prevention of Cow Slaughter<br>(Amendment) Act 1958 (U-P. Act 33 of<br>1958), section 3(3)(a) | 370          |                  |

| Shri Jagannath Temple Act, 1984 (Orissa Act 11 of 1986)                                                     |                           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|
| Section 15(1)<br>21<br>21A<br>30A                                                                           | 414,<br>416<br>416<br>416 | 418 |
| Special Marriage Act, 1954 (Act 43 of 1954, replacing Act 3 of 1872)                                        | 391,<br>445               | 438 |
| Suppression of Immoral Traffic in Women and<br>Girls Act, 1936 (Act 104 of 1958)                            | 158,                      | 334 |
| Section 5                                                                                                   | 335<br>335                |     |
| Travancore Cochin Hindu Religious Institu-<br>tions Act, (1950)                                             | 426                       |     |
| Travancore Cochin Removal of Social Disabi-<br>lities Act, 1125 K (Travancore Cochin<br>Act 8 of 1126)      | 254                       |     |
| Travancore Cochin Temple Entry (Removal of<br>Disabilities) Act, 1950 (Travancore<br>Cochin Act 27 of 1980) | 254                       |     |
| Untouchability (Offences) Act, 1985 (Act 22 of 1985)                                                        | 254,                      |     |
| Section 3                                                                                                   | 254                       |     |
| 7                                                                                                           | 393                       |     |
| 8                                                                                                           | 393                       |     |
| 15<br>17                                                                                                    | 393<br>393                |     |
| U.P. Removal of Social Disabilities Act, 1947                                                               | 253,                      | 256 |
| Section 5(d)                                                                                                | 256                       |     |
| Utter Pradesh Dookan aur Vanijya Adhishthan<br>Adhiniyam, 1962 (U.P. Act 26 of 1962)                        | 888                       |     |
| Section B(2)                                                                                                | 300                       |     |
| Uttar Pradesh Prevention of Cow Slaughter<br>Act, 1985 (U.P. Act 1 of 1986)                                 | 140,                      | 363 |
| Uttar Pradesh Prevention of Cow Slanghter<br>(Amendment) Act 1958 (U.P. Act 33 of<br>1958), section 3(3)(a) | 570                       |     |

| Utter Predesh Temple Entry (Declaration of Right) Act, 1958 (U.P. Act 35 of 1956)                                                             | 255     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Wakf Act, 1984 (Act 29 of 1984)                                                                                                               | 426     |
| Wealth-Tax Act, 1957 (Act 27 of 1957), section 5(1)(1)                                                                                        | 39      |
| Weekly Holidays Act, 1948 (Act 18 of 1942)                                                                                                    | 299, 56 |
| Section S(d)                                                                                                                                  | 299     |
| 8                                                                                                                                             | 268     |
| West Bengal Hindu Social Disabilities<br>Removal Act, 1948 (West Bengal Act<br>37 of 1948)                                                    | 253     |
| Women's and Children's Institutions<br>(Licensing) Act, 1956 (Act 106 of 1956)                                                                | 78      |
| American and Other Statutes: Act of Supremacy, 1558, 1 Elize, cel. 509                                                                        | 8       |
| Act of Uniformity, 1858, 1 Elizo, ce2                                                                                                         | 6       |
| Act of Uniformity, 1668, 14 Chare S, c.4                                                                                                      | 6       |
| Act of Uniformity (Amendment) 1872, 35-6<br>Victo, 0:35                                                                                       | 8       |
| An Act to Protect the Health of the City<br>of New Orleans, to Locate the Stock-<br>landings and Slaughter-houses<br>(1809, U.S.)             | 378     |
| An Act to Punish and Prevent the Practice<br>of Polygany in the Territories of the<br>United States (1862) U.S. Revised Sta-<br>tutes, e-1890 | 486     |
| (A) Bill for Establishing Religious Freedom<br>(1786, Virginia)                                                                               | 117     |
|                                                                                                                                               |         |

| Bill of Rights (1689)                                                                 | 35                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Civil Rights Act, 1964 (78 Stat. 841, U.S.)                                           | 395, 475,<br>476          |
| Commonwealth of Australia Constitution Act,<br>1900 (65 & 64 Vict., 0.12, Section 116 | 267                       |
| (Pakistan) Constitution (1962), the "Principles of Policy"                            | 4                         |
| (Supplementary) Constitutional Law of Iran<br>(1907), Articles 1, 2 & 20              | 4                         |
| Constitution of Afghanistan (1964), Article 2                                         | 4                         |
| Constitution of California, Article IV 5,30                                           | 72                        |
| Constitution of Illinois, Article 12, s.6.<br>Ill. Nev. Sat. 1945                     | 146                       |
| (Interim) Constitution of Iraq (1964),<br>Article 5                                   | 4                         |
| Constitution of Ireland, 1937<br>Article 44(1)(2)<br>44, 2<br>44, 2(2)                | 6<br>268, 280<br>6        |
| Constitution of Maryland, Article 37 of the<br>Declaration of Rights                  | 221                       |
| Constitution of Massachusetts (1760)                                                  | 880                       |
| Constitution of Wepal (1962)<br>Article 3(1)<br>612<br>14<br>20(1)                    | 6, 364<br>364<br>281<br>6 |
| Constitution of the Kingdom of Cambodia<br>(1947), Article 8                          | 6                         |
| Constitution of the Kingdom of Rejas (Saudi<br>Arabia, 1966), Articles 2 & 5          | 8                         |
| Constitution of the New York State (1938),<br>Article 16 s.1                          | 39, 41                    |

| (Provisional) Constitution of the Syrian<br>Arab Republic (1955), article 8   | 8                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constitution of the Union of Burma, 1947, articles 21(1) and (3) and 32       | 6                                                                                                                                                                           |
| Constitution of the Raion of Soviet Socialist<br>Republics, 1936, article 184 | 7                                                                                                                                                                           |
| Constitution of the United States of America (1787)                           |                                                                                                                                                                             |
| Article I, 7(C) I, 6(1) I, 12 II, 18 II, section 7 VI, section 3              | 12, 122<br>36<br>168<br>221<br>222<br>8, 220,<br>251, 339                                                                                                                   |
| First Assendment (1791) **                                                    | 8, 9, 10, 11, 48, 58, 60, 53, 69, 71, 104, 714, 717, 128, 128, 128, 128, 144, 308, 607, 211, 328, 223, 324, 359, 360, 361, 437, 431, 438, 448, 357, 360, 361, 437, 438, 488 |
| Thirteenth Amendment (1885), **                                               | 168                                                                                                                                                                         |
| Fourteenth Amendment (1868) **                                                | 8, 9, 71, 885,<br>285, 477                                                                                                                                                  |
| Section 5 **                                                                  | 477                                                                                                                                                                         |
| Draft Act, 1864 (13 Stat. 9, U.S.)                                            | 148, 149                                                                                                                                                                    |
| Draft Act, 1917 (40 Stat. 76, U.S.)                                           | 148                                                                                                                                                                         |
| Pederal Hilitia Act, 1862 (U-8.)                                              | 148                                                                                                                                                                         |
| Internal Revenue Act, 26 DSOA 1948 ed.<br>S.101(d), 6 FCA title 26, 5.101(6)  | 38                                                                                                                                                                          |
| Internal Revenue Code, 1984 (U.S.)                                            | 41                                                                                                                                                                          |

| Laws of New York, 1925 Ch. 463                                                                                        | 418                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Magna Carta (1215)                                                                                                    | 35                          |
| Massachusetts Comprehensive Child Labour<br>Law, section 69                                                           | 294                         |
| Massachusetts Revised Laws, Chap. 76; section 137                                                                     | 344                         |
| Horsecan Code of Personal Status, 1988, article 30                                                                    | 445                         |
| Muslim Family Laws Ordinance, 1961<br>(Pakistan Ordinance no.8 of 1961), section 8                                    | 446                         |
| New Jersey Lows, 1941, c.191 p.581, HJ Hov<br>Stat 18: 14-8                                                           | 109-23,<br>110              |
| Public Law No. 623 (US, June 22, 1942)                                                                                | 169, 170                    |
| Public Lews of New Hampshire<br>Chap. 145 s.2<br>Chap. 378 s.2                                                        | 250<br>304 <sub>9</sub> 323 |
| Selective Training and Service Act, 1940<br>(64 State 889 28 USGA Appendix 305(g),<br>11 FCA title 28, Appx 5 s. 5(g) | 152, 154                    |
| South Carolina Unemployment Compensation Act (Sec. Code, Title 68)                                                    | 400                         |
| Syrian Law of Personal Status, article 19                                                                             | 444                         |
| Tunisian Law of Personal Status, 1957, sections 16 & 21                                                               | 445                         |
| United States Code<br>51; sections 324 & 324(a)<br>56; sections 170; 172 & 185                                        | 14<br>15                    |
| United States Revised Statutes<br>Section 1860<br>Section 5352                                                        | 436<br>433                  |
| Universal Military Training and Service Act,<br>1948, section 6(j), 50 UBC. Appendix<br>section 456(j)                | 135, 184,<br>157            |
| White Slave Traffic Act, (Mann Agt) United<br>States Code, Title 18, section 598, USCA,<br>Sections 8421-2424.        | 336                         |

## Index of Cases

## Indian

#### A

| Abdul Hakim Curaishi v. State of Bihar,<br>AIR 1961 SC 448.                                                     | 368, 370                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Administrator-General of Madras v. Anandashari<br>9 Mad 466 (1886).                                             | 280                           |
| Aghore Chandra Deb Barma v. The State,<br>AIR 1964 Tripura 52, 1964 2 CrlJ 366.                                 | 239                           |
| AL. CT. Alagappa Chattiar v. Revenue Divi-<br>sional Officer, Chidamburum, AIR 1969<br>Had 193.                 | 356                           |
| Allem Krishmaich v. Orepalli, Elect. petho<br>no.10 of 1967 decided 5-9-67 by the<br>Andhra Pradesh High Court. | 250                           |
| Arya Pratinidhi Sabha, Patna v. The State of<br>Bihar, AIR 1988 Pat 359, 37 Pat 207.                            | 87                            |
| Agnes Dorothy Vermani, Mrs. v. Mr. Bryant<br>David Vermani, AIR 1943 Lah 81 (8B).                               | 230                           |
| B                                                                                                               |                               |
| Baba Khalil Ahamad v. State, AIR 1960 All 718 (SB).                                                             | 326                           |
| Babulal Parate v. The State of Mahawashtra,<br>AIR 1961 80 884.                                                 | 238, 242,<br>243, 292,<br>354 |
| Baji Mahapatra v. Indian Dominion, AIR 1961<br>Oriesa 146.                                                      | 266                           |
| Bengal Immunity Co. Ltd. v. State of Bihar,<br>AIR 1988 8C 661, 1988 8 SCR 603.                                 | 36, 37                        |
| Bhaichand Tarachand v. State of Bombay,<br>AIR 1952 Bom £33.                                                    | 285                           |
| Brij Bhushan v. The State of Delhi, AIR 1980                                                                    | 287                           |

#### ,

| 2                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chakra Behera v. Balakrushna Mahapatra,<br>AIR 1963 Orissa 25.                                                                                                                   | 597                                                                                                                                                                          |
| Chammanna v. Dhalappa, AIR 1988 Mys 147.                                                                                                                                         | 440                                                                                                                                                                          |
| Opentiusioner Hindu Religious Endowments,<br>Mednas v. Ort. Lakebander 'irthe Owanier<br>of Srf. Shirum Mutte, Adr. 1904 Sc. 2084, 1904<br>SCA 418, 1954 SCR 1008, 1994 SCT 535, | 20, 51, 52,<br>53, 54, 55,<br>91, 125, 139,<br>141, 264,<br>267, 264,<br>267, 264,<br>269, 271,<br>272, 280,<br>882, 387,<br>394, 405,<br>407, 409,<br>417, 421,<br>430, 441 |
| Champakem Derairajan, Smt. v. State of<br>Madras, AIR 1981 Mad 120.                                                                                                              | 388                                                                                                                                                                          |
| Commissioner of Income Tax, Calcutta v.<br>Jogendra Nath, AIR 1966 Cal 570.                                                                                                      | 36                                                                                                                                                                           |
| Commissioner of Income-Tax v. Administrator<br>General of Bengal, Calcutta, AIR 1953<br>Gel 389.                                                                                 | <b>3</b> 8                                                                                                                                                                   |
| Geoverjee v. Excise Commissioner, 1984 SCA<br>204.                                                                                                                               | 36                                                                                                                                                                           |
| D.                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |
| Debi Soren v. The State, AIR 1984 Pat 254.                                                                                                                                       | 290                                                                                                                                                                          |
| Deputy Legal Ramembrancer v. Karuna Bulstohi,<br>88 Cal 164 (1894).                                                                                                              | 353                                                                                                                                                                          |
| Devarajiah v. B. Padmenne, AIR 1958 Mys 84.                                                                                                                                      | 394                                                                                                                                                                          |
| Dipendra Nath Sarkar v. State of Bihare<br>AIR 1965 Pat 54.                                                                                                                      | 87                                                                                                                                                                           |
| Dulal Samants v. The District Magistrate,<br>Howrah, AIR 1958 Cal 368,                                                                                                           | 161, 162                                                                                                                                                                     |
| Durgah Committee, Ajmer v. Syed Hussain Ali,<br>AIR 1961 SC 1402.                                                                                                                | 270, 271,<br>411, 424,<br>426                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |

### Emperor v. Aftab Mohammad Khan, 1940 All 291; 41 Cr LJ 647, 188 IC 689, 1940 ALJ 206. 300a Empress v. Tucker, 7 Bom 42 (1882). 234, 329 Emperor v. Vidyasagar Pande, AIR 1938 Pat 497, 8 Pat 74, 29 Cr LJ 1035 (DB). 342 Express Newspaper (Private) Ltd. v. The Union of India, AIR 1988 SC 578. 089 Ē Paiyas Husain v. Municipal Board, Amroha, AIR 1939 All 280. 238 Goona Durgaprased Rec v. Goona Sudarsanaswami. 990 AIR 1940 Med B13. Gurusani Nadar v. Irulappa Konar, AIR 1934 230 Med 630. Ħ Hafig Hohammad Zafar Ahmad v. U.P. Sunnt 410 Central Board of Wagf, Lucknew, AIR 1968 A11 33% Reignem Barumiton Singh v. Thokehom Mingol Raignem Onghi Bhani Devi, AIR 1959 Manipur 440. 448 80, 1959 Cr LJ 493. Hamdard Dawakhana v. The Union of India, AIR 1960 80 854, (1960) 1 80A 814, 1960 Orlj 735, 1960 80 J 611, (1960) 2 80R 671. 135 Hasanali v. Mansoorali, AIR 1948 PC 66. 78 456. 457. IA 1 (1948). 458, 465 Hathising Manufacturing Company, Ahmedabed v. Union of India, AIR 1960 SC 9234 174 Himmat Lal v. State of Madhya Pradesh. 37 ATR 1954 SC 405.

| Indian Metal and Metallurgical Corporation<br>V. Industrial Tribunal Medras, AIR 1983<br>Med 98, 1982 MLJ 481. | 174                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Indulal R. Yagnik v. State, AIR 1968 Gujrat<br>259.                                                            | 307, 311                |
| <b>L</b>                                                                                                       |                         |
| Jai Narain v. Emperor, AIR 1919 All 346, 20<br>CrLJ 283,                                                       | 356                     |
| JemshedJi Cursetjes Tarachand v. Soonabai,<br>38 Bom 122 (1907).                                               | 409                     |
| J. Choudhury v. The State, AIR 1963 Orissa<br>216.                                                             | 345                     |
| K.                                                                                                             |                         |
| Kalidas Amtharem v. Emperor: AIR 1949 Bom 168.                                                                 | 267                     |
| Kandaswany v. Subroya, 32 Med 478 (1909)                                                                       | 238                     |
| Kerala Education Bill, 1987, In re the, AIR 1988 80 966.                                                       | , 83, 85, 87,<br>97, 98 |
| Kerry Kolitanee v. Monee Rem Kolita,<br>19 Buth WR 367 (1873, FB).                                             | 469                     |
| Kesava Iyengar v. State of Mysore, AIR 1986<br>Mys 20.                                                         | 384                     |
| Khan Baputi Dewan v. Bispati Pundit, 27 Cal<br>655 (1900).                                                     | 377                     |
| Kidangashi Manakkal Narayanan Nambudiripad<br>ve State of Madras, AIR 1954 Mad 385.                            | 45, 68,<br>69           |
| Kinder Singh v. Emperor, AIR 1933 All 160, 34 CrLJ 1069.                                                       | 342                     |
| King Superor v. Shankar Dayal, AIR 1922 Oudh                                                                   | 336                     |
|                                                                                                                |                         |

| X.                                                                                                                    |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Kitab Ali Munshi v. Santi Ranjan Deb, AJR<br>1965 Tripura 82.                                                         | 326, 377                           |
| K. Narsinha Reddy v. G. Ehupathi, Elect. petn.<br>no. 18 of 1967 decided 28-9-67 by Andhra<br>Pradesh High Court.     | 230                                |
| Kothapalli Narasayya v. Jammana Jogi, Elec.<br>petn. no. 9 of 1967 decided 28-8-1967 by<br>Andhra Pradesh High Court. | 230                                |
| K. Paramalai v. H. Alengaram, Elect. petn.<br>no. 9 of 1967 decided 5-10-1967 by the<br>Madras High Court.            | 230                                |
| 1                                                                                                                     |                                    |
| Lachhman v. Emperor, AIR 1930 Oudh 405, 32 Cr.<br>L Jour 88, 6 Luck 808.                                              | 535, 586                           |
| Lamikant Balvantrao Deshmikh v. Emperor:<br>AJR 1945 Hag 199.                                                         | 301, 307                           |
| M                                                                                                                     |                                    |
| Hahabir Presed v. State, 1956 All WR HC 509,<br>1956 All LJ 935.                                                      | 356                                |
| Mahant Hoti Das v. S.P. Sahi, The Special<br>Officer in Charge of Hindu Religious<br>Trust, AIR 1959 SC 942.          | 61, 411                            |
| Manikkasundara Bhattor v. R.S. Nayudu, AIR<br>1947 FC 1.                                                              | 257                                |
| Mannada v. Hallaya, 58 Med 527 (1909).                                                                                | 235                                |
| Martin & Co. v. Syed Faiyas Husein, AIR<br>1944 PC 33-                                                                | 237                                |
| Masud Alem v. Commissioner of Police, AIR<br>1986 Cal 9.                                                              | 300, 306,<br>310, 311,<br>313, 329 |
| Hir Chittan V. Emperor, AIR 1937 All 18, 38<br>CrtJ 208s                                                              | 377                                |

## u

| •                                                                                                                                                             |                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mohammad Faruk w. State of Madhya Pradesh,<br>Writ Petition no.60 of 1968, decided,<br>April, 1, 1969, ARR 1969 NGC 14, The<br>Statesman, April 5, 1969, p.6. | 502, 371,<br>374                                                                              |
| Mohammad Hanif Quareshi v. State of Bihars<br>AIR 1968 SO 731, 1069 SCR 629.                                                                                  | 140, 141, 142,<br>231, 269, 386,<br>543, 364, 569,<br>370, 371, 373,<br>374, 376, 361,<br>405 |
| Mohammad Biddiqui v. State of U.P., AIR<br>1954 All 786.                                                                                                      | R44                                                                                           |
| Mohammad Yasin v. Town Area Committee,<br>Jalelabad, AIR 1962 8C 115, 1982-8 8CR 872-                                                                         | 87                                                                                            |
| M.R. Balaji v. The State of Mysore, AIR 1963<br>8C 649 (1963) Supp 1 SCR 439.                                                                                 | 59, 94, 563-                                                                                  |
| H. Sitharamanhary v. The Senior Deputy Engoc-<br>tor of Schools, Camawaram Range, AIR 1958<br>AP 78.                                                          | 174                                                                                           |
| Muthialu Chetti v. Bapun Saib, 2 Mad 140(1880).                                                                                                               | 241, 208                                                                                      |
| ı                                                                                                                                                             |                                                                                               |
| Hagabhushanam, V. v. Hagendramma, AIR 1958<br>Andh 181, 1958 Cr L Jour 1285.                                                                                  | 489                                                                                           |
| Harayan Waktu Karwadi v. Punjabrao Rukam<br>Shambharkar, AIR 1988 Bom 296, 1989 Bom<br>289.                                                                   | 228                                                                                           |
| Harendra Kumar v. The Union of India, ATR<br>1960 SG 430.                                                                                                     | 405                                                                                           |
| Mar Hari Shastri v. Shri Badrinath Temple<br>Committee, AIR 1988 SC 245.                                                                                      | 256, 261,<br>263, 264                                                                         |
| Navnit Lel C. Javeri v. K.K. Sem, Appellate<br>Assistant Commissioner of Income Tax,<br>AIR 1968 SC 1875.                                                     | 36                                                                                            |
| Newah Zain Yar Jung v. Director of Endowments,<br>AIR 1963 80 985.                                                                                            | 356                                                                                           |
|                                                                                                                                                               |                                                                                               |

| P.                                                                                                                        |                                      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|
| Padmavati, Ex-parte, 5 HECR 415 (1870).                                                                                   | 334                                  |      |
| Parthasaradi Ayyangar v. Chinnakrishma<br>Ayyangar, 5 Med 304 (1882).                                                     | 233                                  |      |
| P.C. Lall Chaudhary v. Income-Tax Commissioner,<br>Bihar and Orissa, AIR 1956 Pat 314.                                    | 38                                   |      |
| Permeshwari Dayal v. Emperor, 1946 ALW(HC) 565.                                                                           | 335                                  |      |
| Piru Bux v. Kalandi Pati Rao, Civil Appeal<br>no.25 of 1966, decided 29-10-1988 by the<br>Supreme Court of India.         | 257,                                 | 309  |
| Public Prosecutor v. K.G. Sivaswemy, AIR 1954<br>Med 249, ILR 1964 Med 372, 1964 CrlJ 1290.                               | 242                                  |      |
| Public Prosecutor ve P. Remaswami, AIR 1964<br>Med 888e                                                                   | 325,                                 | 326  |
| Punjabrao v. D.P. Meshram, AIR 1966 SC 1179.                                                                              | 227,                                 | 888  |
| <u> </u>                                                                                                                  |                                      |      |
| Quain Rasa v. Emperor, ATR 1935 All 657.                                                                                  | 240,                                 | 245  |
| Queen Empress v. Basava, 15 Had 75 (1891).                                                                                | 332 <sub>0</sub>                     | 335  |
| Queen Empress v. Ramanns, 12 Mad 275 (1889).                                                                              | 383                                  |      |
| Queen v. Peterson, 1 All 516 (1876).                                                                                      | 438                                  |      |
| B.                                                                                                                        |                                      |      |
| Raja Bira Kishore Deb, Hereditary Superinten-<br>dent, Jagamath Tampie, Puri v. The State<br>of Orisse, AIR 1964 SC 1501. | 411 <sub>9</sub><br>415 <sub>9</sub> | 414, |
| Raja Suryepalsingh v. The Uttar Fradesh<br>Government, AIR 1981 All 674, 2 All 46 FB.                                     | 174,                                 | 365  |
|                                                                                                                           |                                      |      |
| Rajni Kant Verma v. State, AIR 1958 All 360.                                                                              | 287                                  |      |

# 2

| Sardar Syedna Taher Saifuddin Saheb v. State<br>of Bombay, AIR 1962 SC 853. (Excommuni-<br>cation case).                                | 219,396,401,<br>487,460,461,<br>482,463,466,<br>488,469,481 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Sardar Syedna Taher Sairuddin v. Tyebbhai<br>Moosaji Koiche, AIR 1953 Bom 183, 85<br>Bom IR 1.                                          | 458, 459,<br>460                                            |
| Sarsibala Dawan v. The State, AIR 1962 Pat<br>244, 1962(1) CrlJ 745.                                                                    | 240                                                         |
| Shama Bai, Smt. v. State of Uttar Fradesh,<br>Lucknow, AIR 1939 All 57.                                                                 | 534                                                         |
| Shankar Singh v. Emperor, AIR 1929 All 201.                                                                                             | 308                                                         |
| Shastri Yagnapurushdasii v. Muldas Bhundardas<br>Vaishya, AIR 1966 SC 1119. (Satsangi case)                                             | 18, 26,<br>258, 259                                         |
| Sheo Shankar v. Emperor, AIR 1940 Outh 348.                                                                                             | 887                                                         |
| Sidhrajbhai Gabhai, Rev. v. State of Gujrat,<br>AIR 1965 86 540, 1965-3 SCR 837.                                                        | 85,89,93,<br>97,184                                         |
| Siturem Das v. Emperor, AIR 1926 Pet 175.                                                                                               | 839, 845                                                    |
| S.K. Patro, Rev. Mishop v. State of Bihar,<br>C.A. No.2846 of 1988 decided 3-4-69 by<br>the Supreme Court of India, AIR 1969<br>NSG 18. | 87                                                          |
| Semawanti, Emt. v. The State of Punjab, AIR 1965 80 181.                                                                                | 118                                                         |
| S. Rajagopal v. C.M. Armigam, AIR 1969 SC 101.                                                                                          | 227, 229,                                                   |
| Sri Dwarks Nath Tiwari v. State of Dihar,<br>AIR 1989 80 349.                                                                           | 01                                                          |
| Sri Jagannath Remanuj Das v. State of Orissa,<br>AIR 1954 SC 400, 1954 SCA 569.                                                         | 51, 57,<br>67, 70                                           |
| Srimivasa Aiyar v. Saraswathi Ammel, AIR 1988<br>Mad 193, IIR (1983) Mad 78. 1988 Crlj 454.                                             | 439                                                         |
|                                                                                                                                         |                                                             |

| Sri Yankataranana Devaru v. State of Mysore,<br>AIR 1958 SC 255.                                   | 257, 351,<br>353, 463         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| State v. Gopal; 36 Pat 63 (1956).                                                                  | 299                           |
| State v. Gulab Singh, AIR 1955 All 485.                                                            | 257                           |
| (The) State v. Jorswar, AIR 1953 HP 18.                                                            | 160                           |
| (The) State of Bihar v. Bhabapritananda Ojha,<br>AIR 1959 SC 1073.                                 | 411                           |
| (The) State of Bihar v. Sir Kameshwar Singh,<br>AIR 1952 SC 252.                                   | 386                           |
| State of Bombay v. Bombay Education Society,<br>AJR 1964 SC 561.                                   | 86                            |
| (The) State of Bombay v. Haramu Appa Hali,<br>AIR 1982 Bom 84, 1981 Bom 778.                       | 265, 310,<br>431, 439,<br>449 |
| (The) State of Bombay v. The United Hotors<br>(India) Ltd., AIR 1983 SC 258, 1983-4<br>SCR 1069.   | 27                            |
| State of Kerela v. P.J. Joseph, AIR 1958<br>SG 896.                                                | 36                            |
| State of Kerala ve Venkiteswara Prabhus AIR 1961 Ker $55\times$                                    | 256, 264                      |
| State of Madras v. Smt. Champakam Dorairajan,<br>AIR 1951 SC 226, 1981 SCJ 315.                    | 98, 388                       |
| (The) State of Madras v. V.G. Row, AIR 1982<br>SC 196.                                             | 274                           |
| (The) State of Uttar Prodesh V. Kaushailiya,<br>AIR 1984 SC 416.                                   | 234                           |
| State v. Furanchand, AIR 1958 NP 352.                                                              | 256                           |
| Sundram V. Queen Empress, 6 Mad 205 (1885).                                                        | 308                           |
| (The) Superintendent, Central Prison, Fatch-<br>garh va Dr. Ram Manchar Lohia, AIR 1960<br>80 655. | 291, 292                      |
|                                                                                                    |                               |

| <u>s.</u>                                                                                                                                 |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Surrendra Transport and Engineering Co. Ltd.,<br>Kalka v. State of Punjab, AIR 1984 Punj<br>284, IIR 1985 Punj 88 (DB).                   | 56                                         |
| 8. Veerabadran Chettiar v. E.V. Ramaswani<br>Naicker, AIR 1988 SC 1088, 1989 SCR 1211.                                                    | 325-6                                      |
| Swami Hariharanand Saraswati v. The Jailor<br>in Charge District Jail, Sanaras, AIR 1954<br>All 601. (Vishwanath temple case)             | 286                                        |
| Syed Hussain Ali v. Durgah Committee, AIR 1989<br>Raj 177.                                                                                | 425                                        |
|                                                                                                                                           |                                            |
| I                                                                                                                                         |                                            |
| T. Devadasan v. Union of India, AIR 1964 SC<br>179, 1964 (1) Crij 138, (1964)1 SCA 611.                                                   | 386                                        |
| Tejraj Chhogalal Gandhi v. State of Madhya<br>Bharat, AIR 1958 MP 115.                                                                    | 265                                        |
| Tejsingh v. The State, AIR 1958 Raj 169, 8 Raj 143, 1958 Crij 967.                                                                        | 541                                        |
| The Guru Estate v. Commissioner of Income Tax,<br>Bihar and Orissa, AIR 1969 Orissa 55.                                                   | 88                                         |
| Tilakayat Govindlalji v. State, AIR 1962<br>Raj 196.                                                                                      | 412                                        |
| Tilkayat Shri Govindlalji Maharaj v. State<br>of Rajasthan, ARR 1965 SC 1638, (1965) 2<br>SCA 516, (1964) 2 SCJ 715, (1964) 1 SCR<br>561. | 271, 273,<br>356, 411,<br>412, 414,<br>419 |
| Triloki Nath Tiku v. State of Jemma and<br>Kashmir, AIR 1969 SC 1.                                                                        | 365                                        |
| <b>. X</b>                                                                                                                                |                                            |
| Virendra v. The State of Funjab, AIR 1957<br>50 896.                                                                                      | 287                                        |
| Ж+                                                                                                                                        |                                            |
|                                                                                                                                           |                                            |

## American and others.

| 297,        | 298,                                                                                                                                   | 398                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 198         |                                                                                                                                        |                                                                                                      |
| 130,        | 266,                                                                                                                                   | 274                                                                                                  |
| 297,<br>401 | 398 <sub>9</sub>                                                                                                                       | 400,                                                                                                 |
| 111         |                                                                                                                                        |                                                                                                      |
| 150,        | 181,                                                                                                                                   | 168                                                                                                  |
| 284,        | 306                                                                                                                                    |                                                                                                      |
| 348,        | 349                                                                                                                                    |                                                                                                      |
| 180,        | 202,<br>213,                                                                                                                           | 203                                                                                                  |
| 399         |                                                                                                                                        |                                                                                                      |
| 398         |                                                                                                                                        |                                                                                                      |
|             | 196<br>130,<br>297,<br>401<br>111<br>150,<br>348,<br>348,<br>10,<br>10,<br>10,<br>113,<br>113,<br>113,<br>113,<br>120,<br>222,<br>239, | 130, 268, 297, 398, 401 111 150, 181, 396, 349, 349, 349, 349, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 11 |

245, 286

Charles T. Schenck v. United States of

| <u>Q</u>                                                                                                                                         |              |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| Charlotte Gabrielli v. Dorothy C. Knickerbocker,<br>306 US 681, 83 L ed 1026 (1939).                                                             | 165          |                  |
| City of Allegan v. Consumers' Power Co., 71 F<br>21 477, Cert. denied, 293 US 886, 79 L ed<br>691, 88 S Ct 100 (1934).                           | 111          |                  |
| Olara Schneider v. State (Town of Irvington),<br>308 US 147, 84 I ed 155, 60 S Ct 146 (1930).                                                    | 9,           | 1286             |
| Clyde Wilson Summers, In re, 325 US 561, 89 L ed 1795 (1945).                                                                                    | 146,         | 181,             |
| Commonwealth ex rel. Wall v. Cooke, 7 Am L Reg<br>417, annot. 45 ALR 20 742, 747 (1839 Mass).                                                    | 188          |                  |
| Commonwealth of Massachusetts v. Andrew Mellon, 262 US 447, 67 L ed 1078 (1923).                                                                 | 111          |                  |
| Commonwealth of Pennsylvania v. Board of Directors of City Trusts of the City of Philadelphia 365 US 250, 1 L et 21 792, 77 S Ct 306 (1987).     | 398          |                  |
| D.                                                                                                                                               |              |                  |
| Dakota Synod v. State, 2 SD 366, 14 LFA 418, 50 KW 638, annote 22 ALR 1319, 1320 (1891).                                                         | 76           |                  |
| Daniel Riemotko v. State of Maryland, 340 US 268, 95 L ed 267 (1961).                                                                            | 246,<br>301, | 247 <sub>#</sub> |
| Dan Lercy Hall v. Commonwealth of Virginia,<br>355 US 675, 95 L ed 448 (1948).                                                                   | 368          |                  |
| Darrell Labrens v. Illinois ex rel. Wallace,<br>411 Ill 618, 104 NE 81 769, Certicrari<br>denied, 344 UE 824, 97 L ed 642, 75 E Ct<br>24 (1988). | 349          |                  |
| De Aryan v. Butlor, 119 Cal App 2d 674, 260 P<br>pt 98, Cert den 347 UE 1018 98 L ed 1135;<br>74 8 Ct 863, annot, 43 ALR 2d 459 (1963).          | 346          |                  |
| Dewey McLaughlin v. State of Florida, 379 US<br>184, 13 L ed 223, 85 B Ct 283 (1964).                                                            | 475          |                  |
| Dirk De Jonge v. State of Oregon, 299 US 363,<br>81 L ed 878 (1937).                                                                             | 71           |                  |
|                                                                                                                                                  |              |                  |

| D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Donahoe v. Richards, 38 He 379, 61 Am Dec 286,<br>acmot, 45 ALR 24 742, 769 (1984).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 187                 |                      |
| Donald R. Doresus v. Board of Education of the<br>Borough of Heathorne, 342 US 429, 96 L ad<br>475, 72 S Ct 394 (1982).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 111,                | 112,                 |
| Dorothy Leelss v. J.H. Landers, 184 Ga 580, 198<br>85 R18, annot. 130 ALR 685. Appeal dismissed<br>309 US 686, 82 L ed 507, 58 S Ct 364 (1937).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 168,                | 167                  |
| Dunn v. Chicago Industrial School, 280 III 613,<br>IRA 1918B 207, 117 NE 735, annot. 22 ALR<br>1319, 1321 (1917).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 77                  |                      |
| I I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                      |
| Sila Jamison, Mrs. v. State of Texas, 318 US 413, 87 L ed 889 (1945).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 285,                | 886                  |
| Elliott v. White, 85 F at 997 (D.C. Cir. 1988).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 121                 | 111                  |
| Elmer Lee Wright v. United States of America,<br>176 F Rd 384, cert. demied 338 UB 873 94 L ed<br>535 (1949).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 537                 |                      |
| Emmett Cochran v. Louisians State Board of<br>Education, 281 UB 370, 74 L ed 913, 50 S Ot<br>335 (1930).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 105,<br>112,<br>120 | 108,<br>118,         |
| Σ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                      |
| F.E. Elliott v. State of Arizona, 242 Pac 340<br>46 ALR 984 (1926 Arizona Sp. Ct.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 297                 |                      |
| First Unitarian Church of Los Angeles v. County of<br>Angeles, 507 US 645, 2 L ed al 1484, 78 S Ct<br>1350 (1988).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 59                  |                      |
| Florence Flast, In re, Time (Time-Life Inter-<br>national Netherlands, Asia Edition), June 21,<br>1968, 51.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 81                  |                      |
| Francois Fenelon Vidal v. The Mayor, Alexmen,<br>and Citizens of Philadelphia, 43 US<br>(2 Howard) 127, 11 L ed 205 (1844).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14                  |                      |
| Frank Hague v. Committee for Industrial<br>Organization, 307 US 496, 83 L ed 1423,<br>59 S Ct 954 (1939).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 285,                | 281 s<br>306;<br>361 |
| A STREET, AND THE SECOND SECON |                     |                      |

| *                                                                                                                                                     |                     |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| Gallagher v. Crown Kosher Super Market of<br>Massachusetts, 366 US 517, 5 L ed 26 836,<br>81 S Ot 1122 (1961).                                        | 297,<br>399         | 398 <sub>9</sub> |
| Gast Realty & Investment Company v. Schneider<br>Granite Company, 240 US 55, 60 L ed 525(1916).                                                       | 37                  |                  |
| General Finance Corporation v. August Archetto,<br>93 RI 392, 176 A 21 73 (1961). Appeal<br>dismissed 369 US 428, 8 L ed 21 8, 82 8 Ct<br>879 (1962). | 59,                 | 68               |
| George Reynolds v. United States, 98 US 145, 25<br>L ed 244 (1878).                                                                                   | 10,<br>343,<br>434  | 337,<br>433,     |
| Glem L. Judd v. Board of Education of Union<br>Free School District, 278 NY 200, 15 NE 2d<br>576, 118 ALR 789 (1938).                                 | 109                 |                  |
| Gobitis v. Minersville School District<br>(D.C. Pennsylvania) 21 F Supp 881 (1957).                                                                   | 155                 |                  |
| Grace Harsh v. State of Alabama, 526 US 501,<br>90 L ed 265 (1946).                                                                                   | 245,<br>359,<br>361 | 277.<br>360.     |
| Green v. School Board of New Kent County, 20<br>L ed 2d 716 (1968), AIR 1969 USSC 1.                                                                  | 3894                | 394              |
| E                                                                                                                                                     |                     |                  |
| Harlow Chamberlin v. Dade County Board of Public<br>Instruction, 374 US 487, 10 L ed 2d 1043,<br>83 S Ct 1864 (1963).                                 | 194                 |                  |
| Heart of Atlanta Motel v. United States, 379<br>US 241, 15 L ed 2d 258, 85 S Ct 348 (1964).                                                           | 475,                | 476              |
| Heber Kimbell Cleveland v. United States of<br>America, 389 US 14, 91 L ed 12 (1946).                                                                 | 587e<br>436         | 356 <sub>9</sub> |
| Henning Jacobson v. Commonwealth of Massachu-<br>setts, 197 US 11, 49 L ed 648 (1908).                                                                | 344                 |                  |
| Herman Berman v. United States, 156 F bd 377<br>(CA 9th Cir, 1946) cert. denied 329 US<br>795 (1946).                                                 | 184                 |                  |
|                                                                                                                                                       |                     |                  |

Kansas City Southern Railvay Company v. Road Improvement District Number 6 of Little River

County, Arkaness, 255 US 558, 65 L ed 1151 (1921).

Kaul v. Chehalis, 45 Wash 31 616, 277 P 21 352 346

| L                                                                                                                                                                                                                               |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| (The) Late Corporation of the Church of Jesus<br>Christ of Latter-Day Smints v. United<br>States, 186 US 1, 34 L ed 478 (1890).                                                                                                 | 537, 435,<br>436                           |
| Lawrence v. Buchmueller, 40 Hisc 20 300, 845                                                                                                                                                                                    | 188                                        |
| Lending Text Books, In re; Time (Asia edition),<br>June 21, 1968, 51.                                                                                                                                                           | 106                                        |
| Lester Foliatt v. Town of HoCornick, South<br>Carolina 321 US 875, 88 L ed 958 (1944).                                                                                                                                          | 50 <sub>5</sub> 293                        |
| L.F. Hennington v. State of Georgia, 163 US<br>209, 41 L ed 166 (1896).                                                                                                                                                         | 207                                        |
| n                                                                                                                                                                                                                               |                                            |
| Margaret M. McGowon v. State of Maryland, 366<br>US 420, 6 L ed 26 393, 81 S Ct 1101 (1981).                                                                                                                                    | 284, 297,<br>380, 398,<br>399              |
| Mark E. Chapman v. City of Shreveport, 225 La<br>889, 74 80 81 142 (1953) Appeal dismissed<br>243 UE 392, 99 L ed 701, 75 S Ot 316, annot.<br>43 AIR 82 450 (1854):                                                             | 846                                        |
| Martin L. Dowell v. City of Tulsa, 273 P 26 859,<br>45 AIR 26 445 Cert, denied 348 US 912 (1954).                                                                                                                               | 346 <sub>9</sub> 347                       |
| Mayor and City Council of Baltimore City V.<br>Robert M. Darson, 350 US 877, 100 L ad 994,<br>76 S Ct 135 (1955).                                                                                                               | 395                                        |
| Medurren v. Fargo, 66 MW 91 207, annot. 43 ALR<br>91 465 (1954):                                                                                                                                                                | 547                                        |
| Hike Gurney w. J.R. Ferguson, 100 Okia 254, 122<br>pa 1102 (1941) cerk. denied, 317 US 558,<br>97 Led 461, 63 S Ct 54 (1942) and rebearing<br>denied, 317 US 707, 97 Led 564, 63 S Ct 183<br>(1948), annow: 168 ALR 1434, 1486. | 108, 109                                   |
| Minersyille School District v. Walter Gobitis,<br>\$10 US 586, 84 L ed 1578, 60 S Ot 1010, 127<br>ALR 1495 (1940).                                                                                                              | 146, 166,<br>167, 168,<br>170, 172,<br>175 |
| Minersville School District v. Walter Gobitis,<br>(C.C.A. Si), 198 F at 688 (1939).                                                                                                                                             | 168                                        |

| L.                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mitchell v. Consolidated School District, 17 Wash<br>26 61, 186 P 26 79 146 AIR 518 (1945).                                                                                                              | 109                                                                                                |
| Mordecai F. Ham Evangelistic Association v.<br>J. Humter Matthews, 168 ALR 1216, 189 SW 2d<br>524, 200 Ky 402 (1984, Kentucky).                                                                          | 38                                                                                                 |
| K                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |
| North American Old Roman Catholic Diocese y.<br>Jahr Havens, 84 AIR 1313, 164 Miss 119, 144<br>80 475 (1932 Miss).                                                                                       | 38                                                                                                 |
| ٩                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |
| Oliver Brown v. Board of Education of Topeka,<br>347 UB 485, 98 L ed 875, 74 S Ot 886, 38 ALR<br>34 1180 (1984), Suppl. opinion, 849 UB 294,<br>99 L ed (1985, 78 S C 783 (1988).                        | 589, 398,<br>478                                                                                   |
| One and a Helf months old Girl, in res, DC Juv<br>Ct, No. 41-655-J, June 8, 1965.                                                                                                                        | 348                                                                                                |
| 0.2. Evers v. John T. Dwyer, 358 05 202, 3 L ed at 222, 79 S Ct 178 (1988).                                                                                                                              | 896                                                                                                |
| Ł                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |
| Paul J. Patit v. State of Hinnesota, 177 US 164<br>44 L ed 716 (1900).                                                                                                                                   | 297                                                                                                |
| Paul W. Heisey w. County of Alameda, 352 US 921,<br>1 L ed 20 157, 77 S Ot 224 (1956).                                                                                                                   | 59                                                                                                 |
| Papula of the State of Illiands ex rel. Vachti<br>Recollum v. Beard of Education of School<br>District 16:77 Champaign County, Illiands, SSS<br>E 505, es L d 649, 68 8 Ct 461, E AIR of<br>1358 (1949). | 63, 177,<br>198, 199,<br>800, 201,<br>203, 208,<br>206, 207,<br>209, 210,<br>218, 213,<br>216, 217 |
| Prudential Insurance Company of America v. Robert<br>Ta Cheeks 259 US 530, 56 L ed 1044, 42 S Ct<br>516, 87 ALR SY (1928).                                                                               | 71                                                                                                 |

| 1                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Remey v. Board of Education of the Gould School<br>District, 20 L ad 2d 727 (1968).                                                                                                                   | 394                                                                  |
| R.E. Taylor v. State of Mississippi, 319 US 885,<br>87 L ed 1600 (1943).                                                                                                                              | 178                                                                  |
| Richard Perry Loving v. Virginia, 388 US 1, 18 L ed<br>21 1010, 87 S Ct 1817 (1967).                                                                                                                  | 392, 398,<br>478                                                     |
| Robert Harold Scott, In re, Federal Communication's<br>Hemograndum Opinion and Order No. 96050, July 19,<br>1946,                                                                                     | 921                                                                  |
| Robert Murdock v. Commonwealth of Fennsylvania,<br>319 US 105, 87 L ed 1282, 53 S Ct 870, 146<br>AIR 81 (1985).                                                                                       | 46, 48,<br>49, 50,<br>124,292,<br>293                                |
| Robert N. Wieman v. Paul W. Updegraff, 344 US 188, 97 L ed 816, 73 B Ct 215 (1952).                                                                                                                   | 223                                                                  |
| Rosco Jones v. City of Opelika, 316 US 584, 86 L ed<br>1691, 62 5 Ob 1831, 141 AIR 514 (1942): Opinion<br>reversed; Roscoe Jones v. City of Opelika, 319<br>US 103, 87 L ed 1880, 63 5 Ct 930 (1943). | 44, 46,<br>47, 48,<br>50,170                                         |
| Rose Staub v. City of Baxley, SSS US 513, 2 L ed<br>302, 78 S Ct 277 (1957).                                                                                                                          | 71                                                                   |
| Roy R. Toreaso v. Clayton K. Watkins, 367 US 468,<br>6 L ed 21 982, 61 S Ct 1680 (1961).                                                                                                              | 281,222,                                                             |
| Rudolph Lombard v. State of Louisiana, 872 US 287, 10 L ed 26 338, 83 S Ct 1122 (1963).                                                                                                               | 475                                                                  |
| 1                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |
| Samuel D. Davis v. R.G. Beason, 133 UD 353, 33<br>L ed 637 (1890).                                                                                                                                    | 130, 132,<br>136, 145,<br>865, 268,<br>337, 438,<br>434, 435,<br>462 |
| Samuel Sais v. People of the State of New York, 524 US 555, 92 l ed 1674 (1948).                                                                                                                      | 308, 306,<br>314                                                     |
| Sarah Prince v. Commonwealth of Hassachusetts<br>321 US 158, 88 L ed 645 (1944).                                                                                                                      | 241, 294,<br>295, 344                                                |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |

| <u>a</u>                                                                                                                            |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Sargent v. Board of Education, 177 NY 317.<br>69 NE 788, annot. 5 ALR 866, 881 (1904).                                              | 77                                                   |
| Bohool District of Abington Township, Pennsyl-<br>vania v. Edward Lewis Schempy 874 US 202,<br>10 L ed 2d 244, 83 S of 1860 (1963). | 64, 196,<br>191, 192,<br>194, 196,<br>217            |
| Scripture Press Foundation v. United States,<br>255 F 2d 800, cert. denied, 268 UB 986<br>7 L ed 2d 586, 82 B Ct 597 (1963).        | 89                                                   |
| Siles F. Borden v. Louisiana State Board of<br>Education, 168 La 1005, 125 50 665, 67 ALR<br>1183 (1989 Las).                       | 104, 112                                             |
| Smith vs Donahus, 802 App Div 656, 195 HY<br>Supp 715, annot, 87 AlR 1196, 1197-8(1982).                                            | 104                                                  |
| Spottswood Thomas Bolling v. C. Helvin Sharpe, 347 UE 497, 98 L ed 884, 74 S Ct 693(1954).                                          | 475                                                  |
| State ex rel. Johnson v. Boyd, 26 NE 26 266<br>(Ind Sup. Ct. 1940).                                                                 | 100                                                  |
| State ex rel. Tranb v. Brown, 36 Del 181, 178<br>A 836, annot. 168 ALR 1434, 1430 (1934).                                           | 109                                                  |
| Stein v. Brown, 125 Miss 692, 211 NYS 832, sanet: 167 ALR 1475, 1474 (1925).                                                        | 800                                                  |
| Steven J. Engel v. William J. Vitale, STO US<br>481, S L ed ad 601, SS S Ct 1261, SS ALR 2d<br>1285 (1962).                         | 13, 13,<br>64, 182,<br>186, 190,<br>191, 214,<br>817 |
| St. Hicholas Cathedral v. Kedroff, 306 HY 38,<br>114 HE at 197 (1985).                                                              | 420                                                  |
| Swart v. South Burlingon Town School District<br>167 A 20 814 (Vt. 1981).                                                           | 101                                                  |
| 2                                                                                                                                   |                                                      |
|                                                                                                                                     |                                                      |

Tessim Zorach v. Andrew G. Clauson, 345 US 306, 96 L ed 954, 78 S Gt 879 (1958). 18, 14, 68, 65, 64, 78, 75, 206, 206, 810, 218, 218,

| *                                                                                                                                                               |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Thelma Hartin v. City of Struthers, Ohio,<br>819 US 141, 87 L ed 1313 (1943).                                                                                   | 362                                          |
| Thomas v. Lavis, 284 Ky 307, 6 SN 86 266,<br>Sunot. 70 ALE 75, 76 (1928).                                                                                       | 470                                          |
| Trustes v. State, 46 Iows 275 (1877).                                                                                                                           | 64                                           |
| Two Day Old Infant, In re, DG Juy Ut, No.27-<br>25-01, June 24, 1962.                                                                                           | 348                                          |
| Two duys From Harrison-Allentown v. Paul<br>A. McGinley, 366 UB 588, 6 L ed 2d 581,<br>81 B Ct 1136 (1961).                                                     | 398                                          |
| Two Near Old Cirl, In re, DC Juy Ct No. 44-                                                                                                                     | 348                                          |
| <b>x</b>                                                                                                                                                        |                                              |
| United States v. Daniel Andrew Seeger, 380 US<br>165, 18 L ed ad 733, 85 8 Ct 850 (1968).                                                                       | 60, 151, 158<br>155, 156, 15<br>148, 154, 15 |
| United States v. David Faul O'Brien. 80 L ed<br>8d dvg (1968), AIR 1969 USSC 7 (1969).                                                                          | 158                                          |
| United States v. Douglas Clyde Macintosh,<br>983 US 605, 75 L ed 1808, 51 S Ct 370(1931).                                                                       | 150, 148,<br>152, 158                        |
| United States v. George, 239 F Supp 752<br>(D. Connecticut, 1965).                                                                                              | 349                                          |
| United States vs Kautens 135 F ad 705g<br>(SA ad Cirs 1943).                                                                                                    | 184                                          |
| United States of America v. Irving Lawis,<br>110 F ad 440, cart, denied, 310 US 634,<br>634, 64 L ed 1404 (1940).                                               | 587                                          |
| United States v. Maris Averil Bland, 265 US<br>656, 75 L ed 1219, 51 S Ct 569 (1931),                                                                           | 155                                          |
| United States of America v. Edna W. Ballard,<br>883 US 78, 88 I. ed 1148 (1944) on appeal<br>from Edna W. Ballard v. United States of<br>America, 198 F 38 840. | 155, 154,<br>155, 142,<br>274                |
| United States of America v. Rosika Schwimmer,<br>279 US 644, 75 L ed 699, 49 5 Ot 448 (1929).                                                                   | 152, 155                                     |

| п                                                                                                                                                                                                          |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| United States ve Stolberg, 346 F 26 363 (1965).                                                                                                                                                            | 187                                |
| United Public Workers of America v. Harry<br>B. Mitchell, 550 US 75, 91 L ed 754, 67<br>S Ct 556 (1947).                                                                                                   | 823                                |
| X.                                                                                                                                                                                                         |                                    |
| VaD. Mitchell v. Church of Christ at Mt.<br>Olive, 281 Ala 515, 128 30 781, 70 AER<br>71 (1930, Alabema 8 Ct).                                                                                             | 427                                |
| Village of Hormood v. Ellen R. Baker, 178 UB<br>869, 43 L ed 445 (1898).                                                                                                                                   | 37                                 |
| A.                                                                                                                                                                                                         |                                    |
| Walter Chaplinsky v. State of New Hampshire,<br>315 US 568, 86 L ed 1031 (1942).                                                                                                                           | 304, 385                           |
| Walter Me Pierce ve Society of the Sisters<br>of the Soly Hames of Jesus and Hary,<br>268 UB 510, 05 L ed 1070 45 Sup Ct 571,<br>29 ALR 468 (1928).                                                        | 102, 120,                          |
| Washington Sthical Society v. District of<br>Columbia, 349 F at 187 (1957).                                                                                                                                | 133                                |
| Watchtower Rible and Tract Society vs.<br>Metropolitan Life Insurance Corpany, 897<br>NY 306, 99 MR ad 435, 5 ALF at 1425 (1948<br>NY) Certiforari denied, 826 DE 686, 93<br>L ad 486, 69 5 Ot 528 (1948). | 368, 559,<br>360, 361              |
| West Virginia State Board of Education ve<br>Walter Barnette, 519 UB 684, 67 L ed 1688,<br>68 S Ct 1178, 147 ALR 674 (1948).                                                                               | 148, 169,<br>171, 172,<br>175, 178 |
| William A. Johnson v. Town of Deerfield, 306<br>US 681, 88 L ed 1087, 89 S Ut 704 (1059),<br>rehearing denied 307 UB 650, 63 L ed 1529<br>(1939):                                                          | 165                                |
| William B. Michols V. Susan B. Henry, 301 Ky                                                                                                                                                               | 109                                |

76

William G. Cooper v. John Asson, 358 US f. 395 S L ed 2d 5, 78 S Ct 1401 (1958).

William Halloy v. Patrick J. Hogan, 378 US 1, 12 L ed 31 553, 84 8 Ct 1489 (1984). 7

Williams v. Stanton Common School District, 178 Ky 708, IRA 1917D 463, 191 8W 807, sunet. 22 AIR 1819, 1821 (1917).

Willis Cox v. Stats of New Hampshire, 512 US 559, 85 L ed 1049 (1941).

## INDEX of Hemos and Topics

| Adi Dravidas Hindu                                                 | **              | 49       | 229                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------------------------------|
| Administration of religious<br>state interference                  | instituti       | onsi     | 50-7, 252-63,<br>406-26, 470-1          |
| Abmad Shah                                                         | **              | **       | 232                                     |
| Akbar (Moghal Emperor)                                             | **              | **       | 232                                     |
| Alexandrowicz, C.H.                                                | ••              | **       | 159                                     |
| Alstyne, Arvo Van                                                  | **              | **       | 68                                      |
| Altekar, A.S.                                                      | **              | ••       | 40. 41                                  |
| Ambedkar, B.R.                                                     | **              | **       | 161. 188                                |
| Ameer Ali                                                          | **              | **       | 449, 480, 481                           |
| Anderson, J.N.D.                                                   | **              | ••       | 444, 445, 458                           |
| Anderson, Williams F.                                              | 44              | ••       | 169                                     |
| Animal sacrifice and along<br>classification of ani                | mals in Qu      | reshi.   | 36B, 374                                |
| practice of, in Vedice<br>prohibition of,<br>restrictions on, in t | **              | States   | 365<br>363~82<br>377~81                 |
| Aristotle                                                          | **              | **       | 186                                     |
| Arthebastra (See Kautilaya)                                        |                 |          |                                         |
| Ashoka (Emperor)                                                   | **              | **       | 40                                      |
| Assistance to religion by t                                        | he state (      | See also |                                         |
| affirmatory aid<br>ememptory aid<br>state contribution to          | **<br>religious | Sunda    | 66-125, 126-8<br>67-65, 126<br>62, 67-8 |
| Atherva Veds, X, 1, 20<br>X, 10, 20                                | **              | ::       | 366<br>366                              |
| Austin Granville                                                   | **              | **       | 160, 364, 377                           |

| Babar (Moghul Emperor)                             | **         | **     | 232, 376                            |
|----------------------------------------------------|------------|--------|-------------------------------------|
| Bach, William S.                                   | **         | ••     | 100, 101                            |
| Backward classes                                   |            |        |                                     |
| reservation for devadasis system                   | in, **     | **     | 94-8, 388-9<br>333                  |
| Backward Classes Commis                            | sion, rep  | ort of | 384                                 |
| Baillie, Neil B.E.                                 | **         | **     | 437                                 |
| Bakr-Id day                                        | ••         | ••     | 140-1, 231-2,<br>326-8, 331,<br>377 |
| Bartholomews G.W.                                  | ••         | **     | 445                                 |
| Basavis (See devadasis                             | )          |        |                                     |
| Basu, D.D.                                         | **         | **     | 144, 174                            |
| Belief, freedom of                                 |            |        | 137-8                               |
| and unbelief                                       | **         | **     | 138, 136                            |
| cannot be proved                                   |            | **     | 144-5, 400                          |
| carnot be questi                                   | Other      | **     | 144-228-273-4                       |
| religious,<br>subject to rest:                     | ictions i  |        | 144-228,273-4<br>145-6, 167         |
| Bentham                                            | **         | **     | 8                                   |
| Bible reading<br>(See also Prayer)                 | **         | **     | 196,177,170,<br>182,183,186-97      |
| Bigamy (See Polygamy)                              |            |        |                                     |
| Blamshared, Paul                                   | **         | **     | 179                                 |
| Blau, Joseph L.                                    | **         | **     | 178                                 |
| Blood transfusion, oh                              | jection to | **     | 349                                 |
| Book - Facilities to<br>children                   |            |        | 108-8                               |
|                                                    | **         | **     | 241-4, 249-32                       |
| Breach of peace<br>Apprehension of<br>allowed in U | restric    |        | 392                                 |

| Brown  | Samuel W.                           | ••               | **           | 177                        |
|--------|-------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|
| Bryce  | Lord                                | **               | ••           | 19                         |
| Buddh  | 1.am                                |                  |              | 6, 36                      |
|        | concept of                          | **               | ::           | 131-2                      |
|        | concept of has no caste sys         | tem <sub>2</sub> | **           | 228                        |
| Canon  |                                     | **               | **           | 180                        |
|        | excommunication                     | under,           | **           | 462                        |
| Caste  | system in India                     | **               | **           | 218, 363                   |
|        | and entry into r                    | eligious 1       | nstitutions  | 252-64,472-4               |
|        | caste discipline                    |                  |              | 486                        |
|        | (See conversi                       | n converte       | d to Hinduis |                            |
|        | outcaste, if exc                    | ommunicate       | d            | 219~20                     |
|        | echeduled caste                     | tues Sched       | uled daste)  |                            |
| Catho: | lies                                | 4.0              | ••           | 181, 186-7                 |
| Catho; | Lio system of edu                   | cation           | **           | 101, 102,                  |
|        |                                     |                  |              | 179-80, 181                |
| Carry  | forward rule in                     | employment       | **           | 887                        |
| Champi | aign Council on R                   |                  |              | 801                        |
|        | system of religi                    | ous instru       | etion        | 801-4                      |
| Chaple | sincy                               | **               | **           | 11. 18. 111                |
|        | according to Mad                    | ison it vi       | olates       | 11                         |
|        | in the United St                    |                  | me Court     | 12                         |
|        | not unconstituti                    | easo Lano        | s on         | 19                         |
| Charit | table institution                   |                  |              |                            |
|        | assistance to                       |                  | **           | 73-8                       |
|        | hospitals, help                     | to ev            | **           | 74-6                       |
|        | orphan asylums,<br>right to establi | neap to          | **           | 77-8                       |
|        | -                                   | 211 + 4          | **           | AO                         |
| child  | benefit theory                      | **               | **           | 18, 118                    |
|        | assistance on gr                    | to share         | **           | 77-8,104-8,<br>109-18, 128 |
| hoice  | of religion                         |                  |              |                            |
| (84    | e conscience, fr                    | eedom of)        |              |                            |

| Christian missionaries                                     | **           | ••            | 16-7, 176,<br>279, 281                                           |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
| Church                                                     |              |               | amb amb d                                                        |
| administration of o                                        |              |               | 487, 470-1                                                       |
| Church of England<br>control of church p<br>ble in America | roperty      | not possi-    | 5-6<br>417-20                                                    |
| separate churches i                                        | or the       | hites and     | 252, 518,<br>394, 474-7                                          |
| Church of Jesus Christ of<br>(See Mormons)                 | Latter       | Day Saints    |                                                                  |
| Church Missionary Society                                  | of Lon       | don           | 88                                                               |
| Clear and present danger;                                  | the ru       | le of         | 843, 286, 292,<br>303, 322-4                                     |
| and freedom of spee                                        | oh           | **            | 175                                                              |
| Commercial activities (as religion)                        | sociate      | d with        | 44-80;<br>892-4                                                  |
| Compulsory service                                         | **           | **            | 188-62, 816                                                      |
| Compulsory military train                                  | ning (8e     | m military to | raining)                                                         |
| Conscience, freedom of<br>(See also belief)                | **           | **            | 144-225,145,<br>147,159,157,<br>189,818-9,286,<br>515-6,402,467, |
| its meaning                                                | **           | **            | 146                                                              |
| Conscientious objection                                    | medicin      | • ••          | 347-80                                                           |
| admission of alien                                         | s to ai      | ti senship    | 181-3, 185-7                                                     |
| Bible resding                                              | **           | **            | 187-95                                                           |
| health regulations                                         | 0.9          | **            | 345-7                                                            |
| loyality statutes                                          | **           | **            | 163-78                                                           |
| military service                                           | **           | **            | 135-7, 147,<br>189-61, 162-3                                     |
| military training                                          | **           | **            | 180-1, 168                                                       |
| religious instruct                                         | ion          | **            | <b>800≈6</b>                                                     |
| Conscription                                               |              |               | 440.40                                                           |
| the rule of in In                                          | MIR<br>maria | 44            | 158-62<br>148-59                                                 |
| for police service                                         | * **         | **            | 161-2                                                            |
| Constanting                                                | **           | **            | 39                                                               |

|              | Vol. I    | penbly Deba | **        | ••            | 20                              |
|--------------|-----------|-------------|-----------|---------------|---------------------------------|
|              | Vol. VII  | pp.568-80   |           |               | 277                             |
|              |           | pp.803-13   | **        | **            | 160                             |
|              |           | De 808      | ::        | ::            | 353                             |
|              |           | PD-818-31   | ::        | ::            | 281                             |
|              |           | DD-888-24   |           | ::            | 280                             |
|              |           | D. 825      | **        | **            | 21                              |
|              |           | pp.826-7    | **        | **            | 405                             |
|              |           | pp.828-29   |           | **            | 475                             |
|              |           | pp.831-32   | **        | **            | 21                              |
|              |           | pp.832-33   |           | **            | 281                             |
|              |           | Do 834      | **        | **            | 381                             |
|              |           | D. 837      |           | **            | 282                             |
|              |           | P. 868      | **        | **            | 185                             |
|              | Vol. X    | DD+432-42   | **        | **            | 90                              |
| onat         | tuent As  | sembly (Ind | ien)      | **            | 375, 376, 473                   |
| onve         | eston     | **          | **        | ••            | 17, 226, 279,                   |
|              |           |             |           |               |                                 |
|              |           |             |           | to Hinduism   | 250-1                           |
|              |           | and undue   |           | e tor         | 278-9                           |
|              | 00DA9     | reion not a | 210W00    |               | -24                             |
|              |           | wed in Neps |           | las Tanada an | 281                             |
|              |           |             |           | leclaration   | 888                             |
|              | reconver  | ston        | **        | **            | 559                             |
| eole;        | * **      | **          | **        | **            | 10, 1E                          |
| OW           |           |             |           |               |                                 |
|              | a nation  | al animal i | n Nepal   | **            | 364                             |
|              | -alaught  | er and sacr | ifice     | **            | 24,140-1,<br>231-3,200-70,      |
|              | CAPES     | on.         |           |               | 398<br>365, 364-77              |
|              |           |             | **        |               |                                 |
|              |           | escells as  |           |               | 232, 376                        |
|              | prohi     | bition of,  | and righ  | nt to trade   | 368-88                          |
| ultu         | re of unb | elisf       | **        | **            | 137-8                           |
| ushn         | 923.      | **          | **        | **            | 169                             |
| ypre         | ss, doctr | ine of      | **        | **            | 15                              |
| ai eti<br>Bo | l-Mutlad, | or Dai, he  | ad of the | ne Demood     | 455, 460, 462,<br>464, 465, 467 |
|              |           |             |           |               |                                 |
|              |           | community   |           |               | 397,402,486-65                  |

| Denominations, religious freedom to distinguished from the freedom of the Sec-404  Sec-405  Sec-405  Devement Fund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |              |             |              |                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------------|----|
| individual  Develosis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Denominations                 | religious    | freedom     | to           |                        |    |
| Devaseon Fund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | indiv                         | idual        | the fre     | edom of the  | 395=404                |    |
| Dharms, its meaning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Devadasis                     | **           | **          | **           | 33Q=5                  |    |
| Dhewin, 8.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Davassion Fund                | **           | **          | **           | 67-8                   |    |
| Dismissed time programme 198, 207, 211, (See also Released time programme) 198  Diwali sembling 198  Doorbell calls by unsolicited handhill 548  distributors  Dus Process clause (See Fourteenth Amendment)  Durgabat, Shrinati G 535  Durgah Khawaja Mcinuddin Chisti et Ajmer 484  East India Company 16  Becommic activities (associated with religion) 481-8  Educational institutions assistance to 50-09  direct aid to 50-09  indirect aid to 99-125  book lid 99-125  book lid to teachers 100-0, 107  interference in the management of, religious instructions in 100-0, 107  religious instructions in 100-0, 200-0  religious facturations in 100-0, 200-0  religious facturations in 200-0, 200-0  religious facturations in                                                                                                                                                                             | Dharma, its mo                | aning        | **          | **           | 16-9,27-8              |    |
| failure of, 198  Diwali genbling 198  Doorbell calls by unsolicited handbill 548  distributors  Due Process clause (See Fourteenth Amendment)  Durgabai, Shrinati G 355  Durgab Khewaja Moinuddin Chisti at Ajmer 484  East India Company 16  Sconomic activities (associated with religion) 481-8  Educational institutions assistance to, 78-125  direct aid to, 80-69  discrimination in admission to, 50-69  indirect aid to, 99-128  book aid 99-129  book aid 99-129  interference in the management of, 102-8  interference in the management of, religious instructions in, 194-205, 200-6  religious instructions in, 194-205, 200-6  religious instructions in, 194-205, 200-6  stablish  Encyclopedia Americana 2  Encyclopedia Americana 2  Encyclopedia of Religion and Sthices                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dhawan, 8.8.                  | **           | **          | **           | 27, 28                 |    |
| Divali genbling 355-6  Doorbell calls by unsolicited handbill 548  distributors  Due Process clause (See Fourteenth Amendment)  Durgabai, Shrimati G 355  Durgah Khawaja Moinuddin Chisti at Ajmer 484  East India Company 16  Economic activities (associated with religion) 481-8  Educational institutions 70-115  direct activities (associated with religion) 481-8  Educational institutions 70-125  direct do 80-09  discrimination in admission to, 99-125  jook aid 99-125  book aid 102-8  book aid to teachers 102-8  interference in the management of, religious instructions in, 19-80,82-09  religious instructions in, 19-80,82-09  Encyclopedia Americana 2  Encyclopedia Americana 2  Encyclopedia of Religion and Sthices                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dismissed time<br>(See also F | programme    | es<br>progr | enne)        |                        | 1, |
| Doorbell calls by unsolicited handbill districtors Due Process clause (See Fourteenth Amendment) Durgabai, Shrimati Ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | failure                       | of,          | **          | **           | 198                    |    |
| distributors  Due Process clause (See Fourteenth Amendment)  Durgabak, Shrinnti Ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Diwali gembli:                | ng           | **          | +4           | 336-6                  |    |
| Durgabai, Shrimati Ge 535  Durgah Khawaja Moinuddin Chisti at Ajmer 484  East India Company 16  Beconomic activities (associated with religion) 481-8  Educational institutions associated with religion 481-8  Educational institutions associated with religion 481-8  Educational institutions associated with religion 581-9  Educational institutions (associated with religion) 481-8  Educational institutions (associated with religion) 481-8  Encyclopedia Americans (associated with religion) 481-8  Encyclopedia Americans (associated with religion and Sthies 2  Encyclopedia of Religion and Sthies 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Doorbell calls<br>distributes | s by unsolic | iteā he     | indbill      | 36R                    |    |
| Durgah Khawaja Moinuddin Chisti at Ajmer 484  East India Company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Due Process cl                | iause (8se 1 | faurteer    | ith Amendmen | t)                     |    |
| East India Company 16  Becommic activities (associated with religion) 431-8  Educational institutions 78-125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Durgabal, Shri                | mati Ge      | **          | **           | 888                    |    |
| Scoronia activities (associated with religion) 451-8  Sducational institutions assistance to, assistance to, assistance to, assistance to, assistance to, assistance to assistance to, identification to some to some to the some to some to some the some to some the some to some the some to some the some to some to some the some to some to some the some t | Durgah Khawaja                | Moinuddin    | Chisti      | at Ajmer     | 424                    |    |
| Educational institutions assistance to, direct and to a series | East India Con                | npany        | **          | **           | 16                     |    |
| assistance to,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Beconomie activ               | vities (ass  | ociated     | with religi  | on) 481-8              |    |
| direct aid to, section of the sectio | Educational in                | nstitutions  |             |              |                        |    |
| discrimination in admission to, 1997-9 indivorted at to, 1997-199 indivorted at to, 1997-199 indivorted at the second at the sec |                               |              | **          |              |                        |    |
| indirect aid to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | direct                        | na to        | admit and   |              |                        |    |
| book aid  salaries to teachers  salaries to teachers  tymmsportation facilities  interference in the menaugement of, religious instructions in, sight of the minority occumulity to establish  Encyclopedia of Religion and Sthies  2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | dragary.                      | thation an   |             |              |                        |    |
| ### ##################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |              |             |              |                        |    |
| interference in the management of, 88-90 religious instructions in, 176-85,200-6 religious instructions in, 176-85,200-6 relation of the minority community to establish recognitions 2 Encyclopedia Americana 2 Encyclopedia of Feligion and Sthies 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9678                          | rias to ten  |             |              |                        |    |
| religious instructions in, 176-85,200-6 right of the minority community to establish Encyclopedia Americana 2 Encyclopedia of Religion and Sthics 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tran                          | sportation   | facilit     |              | 109-23                 |    |
| religious instructions in, 176-85,200-6 right of the minority community to establish Encyclopedia Americana 2 Encyclopedia of Religion and Sthics 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 mt ampar                    | manne to th  | a manam     | ment of      | 80-00                  |    |
| right of the minority community to 79-80,82-99 establish minority community to 28 Encyclopedia Americana 2 Encyclopadia of Religion and Sthice 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |              |             |              |                        | 04 |
| Encyclopedia Americana •• •• 2<br>Encyclopadia of Religion and Sthice 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LATISTO                       | TO THE CAROL | LONG AIR    |              |                        |    |
| Encyclopaedia of Religion and Sthics 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | right of                      | r the minor  | ity oom     | munty to     | A8+90 <sup>8</sup> 95+ | 99 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Encyclopedia                  | Americana    | **          | **           | 2                      |    |
| Encyclopædia of the Social Sciences 3, 462                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Encyclopaedia                 | of Religio   | n and 8     | thics        | 2                      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Encyclopaedia                 | of the Soc   | ial Soi     | ance a       | 8, 462                 |    |

```
Equality.
       a characteristic of Indian secularies
                                                        24-8
      right to. and religious freedom (see
          religious freadom)
Establishment clause (of the First Amendment)
                                                        9-10, 11, 29-30,
41, 88, 61, 63,
64, 65, 69, 71-3,
74, 75, 81, 90,
103, 105, 106,
                                                         399,401,429,
459,471,474
                                                         477, 480
       absence of, in the Indian Constitution
                                                         30a 125a 382
       does not mean hostility to religion
                                                         208-813
                                                         191. 19E
       does not wermit official prayers in
       not violated by Sunday closings
                                                         224,598-401
       prohibits all government aid to religion
                                                         202 NA 204
       released time programme and, ..
                                                         197,300,302,
                                                         219,396,401-4,
Excommigation
                              ..
                                          ..
                                                         459
       daff ned
                              --
                                          ••
Exemption of taxes (See taxetion)
Exemption from military service (See military service and conscientious objection)
Faith freedom of (See belief and conscience)
                                                         134-B
Paith-bealing
                              4.5
                                           ..
Fee or taxt distinction (see taxation)
Fennella William G.
                                                         159
Wiret Amendment (U.S. Constitution)
       application of, to the states (See Fourteenth Amendment)
```

| Plag salutes<br>in India<br>in the United Sta<br>Pladge of Allegia | tes                | **                        | 164,175-5<br>164-78<br>13                                           |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Fluoridation of water,<br>Christians                               |                    |                           | 246-7                                                               |
| First Amendment (U                                                 | .S. Const          | itution)<br>state actions | 9,71,105,<br>153,805,988                                            |
| Freedom from religion                                              |                    |                           |                                                                     |
| in India                                                           | **                 | **                        | 218-20                                                              |
| in the United Sta                                                  | tes                | **                        | 820-4                                                               |
| Freedom of the individu<br>(See denominations)                     | al and th          | e denomination            |                                                                     |
| Freedom of speech                                                  | **                 | ••                        | 303-6, 511,                                                         |
| and flag sainte                                                    | **                 | **                        | 171-8                                                               |
| includes freedom                                                   |                    |                           | 171-5                                                               |
| includes freedom<br>bution of lite                                 | or press<br>rature | md distri-                | 287~92                                                              |
| Free exercise clause                                               | ••                 | ••                        | 29, 50, 44, 45,<br>58, 108, 144,<br>150, 108, 218,<br>284, 308, 347 |
| and sabbath obser                                                  |                    | **                        | 400mf                                                               |
| and state control                                                  | of church          | 108 **                    | 418-20                                                              |
| Fyson, A.A.A.                                                      | **                 | **                        | 450,453                                                             |
| Gajendragedkar, PeBe                                               | **                 | **                        | 29, 481                                                             |
| Carrett, GoTo                                                      | 49                 | **                        | 16                                                                  |
| Gibb **                                                            | **                 | **                        | 454                                                                 |
| Oledhill, Alan                                                     | **                 | **                        | 42                                                                  |
| Gordon **                                                          | **                 | **                        | 100                                                                 |
| Cosamvardhan Enquiry Co                                            | mittee             | **                        | 232                                                                 |
| Cour, Rari Singh                                                   | 44                 | **                        | 332, 342, 438                                                       |

| Gowda Saraswath Brahmin                                             | oomunity  | **           | 256, 257-8,<br>352 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------|
| Goyal, Rerendra                                                     | **        | **           | 261                |
| Grant, President (U.S.)                                             | **        | **           | 81                 |
| Green es                                                            |           |              | 169                |
| Groethuysems B.                                                     | ••        |              | Ba S               |
| Groves, Herry S.                                                    | **        | **           | 142,821,875,       |
| Oujrat and Kathiawar Pro                                            | sbyterian | Joint Board  | 89                 |
| Habachy, Saba                                                       | **        | **           | 455, 454           |
| Hadas, Moses                                                        | 46        | **           | 39                 |
| Haddad, Tahir ol                                                    | ••        | **           | 464                |
| Harijana (See untouchab)                                            | les and o | aste system) |                    |
| Rartogensis, B.R.                                                   | **        | **           | 11                 |
| Raseltine                                                           | **        | **           | 462                |
| Health and restriction on animals restriction on ohi ous literature |           |              | 378-81<br>394-6    |
| restrictions on gr                                                  | ounds of, | **           | 840-50             |
| Hidayatullah, C.J.                                                  | **        | **           | 481                |
| Hinduism                                                            |           |              |                    |
| its concept                                                         | **        | **           | 17-8,259-61,       |
| reconversion to                                                     | **        | **           | 189+30             |
| reverence for cow                                                   | in,       | **           | 364-77             |
| Hindu Sastras (scripture                                            | s)        | **           | 276, 365           |
| Hindu state, Hepel is                                               | **        | **           | 364                |

```
Hindu temples
   (See also temples and devadamis)
                                                  68
      assistance to, by the state
                                     ••
                                                  856, 411-4
      Nathdwara temple
                          ٠.
                                     **
                                                  414-6
      Jagamath temple
                                     ••
                          ••
                                                  261-3
      Shei Badrinath temple
                                     ••
                                                  1-2
Holycake, G.J.
                           ..
                                     ..
                                                  269
Holy of Holies
                                     **
                           ..
                                                  206
Holy Trinity Spiscopal Church
                                     --
                                                  187
Homes, Reverend John Haynes
                                     ••
                                                  65. 75-6
Hospitals, assistance to
                                      ..
                                                  232, 376
Humayun (Heshul Emperor)
                                      ••
                                                  446-447-
Hussain, M. Basheer
                           ..
                                      ..
                                                  450, 451
                                                   481
Hussain, Saed Jaffer
                           ••
                                      **
                                                   232
Eyder Ali (Newab of Mysore)
                                      ..
                                                   134
 II Am' movement
                            **
                                      ••
                                                   343-47
 Infectious diseases, prevention of
                                      ..
                                                   451
                                      ..
                            ..
 Ichal.
                ..
 Jackson, President (U.S) ..
                                                   15
                                       44
 Jain temples
                                                    255, 258
       entry into, cases on
                                       ••
           (See also temple entry)
                                                    10,13,81,
 Jefferson (U.S. President)
                                       ..
                                                    282
 Johangir (Meghal Emperor)
                                       ..
```

| Jehovah's Wit | nessea        |           |                 |                      |
|---------------|---------------|-----------|-----------------|----------------------|
| and Bib       | le talks in p | ublic par | ks              | 246-8                |
| and pro       | od transforin | m         | **              | 849                  |
|               | lic order     | **        | **              | 250+1, 517,<br>582+4 |
| distrib       | ution of reli | gious lit | erature by      | 889-68               |
| objecti       | on to flag se | ilutes    | **              | 164-78               |
|               | tion by,      | **        | **              | 301-7, 489           |
| sale or       | religious li  | terature. | by <sub>9</sub> | 44-80, 292-3         |
| Jinia         | **            | **        | **              | 42                   |
| Kamath, HeVe  | ***           | ••        | **              | 80 <sub>8</sub> B1   |
| Kauper, Paul  | a.            | **        | **              | 60, 61               |
| Kaur, Amrit   | **            | **        | **              | 161                  |
| Kautilya Arth |               | **        | **              | 29                   |
| II, St        |               | **        | **              | 41                   |
| III, 1,       | 180           | **        | **              | 28                   |
| Keith, AsBs   | 744           | **        | **              | 6                    |
| Kennedy, Pres | ident (U.B.)  | **        | **              | 15                   |
| Kenrick, Hish | op Francis    | **        | **              | 187                  |
| Kerala Educat | ion Bill      | **        | **              | 82+5                 |
| Khan, Mohd. F | poora         | ••        | **              | 447                  |
| Khan, Sayeed  |               | **        | **              | 448                  |
| Konvits, Milt | on R.         | **        | **              | 100                  |
| Krishnaswami, | Alledi        | **        | **              | 161, 282             |
| Kurland       | **            | **        | **              | 103                  |
| Lathem, C.J.  | (of the High  | Court of  | Austrolia)      | 150, 267, 274        |
| Loudspeakers  | propagation   | through   | **              | 300-14,389           |
| Luckman, Thom | 168           | **        | **              | 187                  |
|               |               |           |                 |                      |

| Macmillan, Lord                                     | ••                | **           | 19                       |
|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|
| Madhawacharaya, Saint, fo                           | 84                |              |                          |
| Madison, Fleet                                      |                   | **           | 11, 122                  |
| Magic remedies (See Faith                           | healing)          | **           |                          |
| Maitra, Pandit Lakshmikan                           | ta                | **           | 21, 261                  |
| Najumiar, R.C.                                      | **                | ••           | 16, 17, 341              |
| Mann, Horace                                        | **                | **           | 178                      |
| Manu                                                | **                | **           | 27, 28                   |
| Manussmiti II, 14                                   | ••                | **           | 98                       |
| VI, 92                                              | **                | **           | 28                       |
| Mare Galanter                                       | **                | **           | 963                      |
| Mathadhipati of a Hath<br>his powers and dut        | ies               |              | 54-7                     |
| his rights of prop                                  |                   | **           | 295                      |
| net a corporation                                   | sole              | **           | 263                      |
| Max Muller                                          | **                | **           | 259                      |
| Moderne, Father William                             | : **              | **           | 179                      |
| McQuaid, John C.                                    | **                | **           | 181                      |
| Mehta, Hans                                         | **                | **           | 161                      |
| Military service exempti<br>(See also consciention  | lon<br>ous object | tion)        | 146-68                   |
| Military training in edi                            | ncational         | institutions | 150-1,165                |
| Minority community<br>right to establish<br>tutions | h educatio        | onal insti-  | 79-80,82-94,<br>97-8     |
| Honogeny (See polygamy                              |                   |              |                          |
| Morality, restrictions                              | on ground         | s of         | 351-9                    |
| Hormons                                             | ••                | ••           | 132, 337-9,<br>432-6     |
| Mosque<br>music playing and<br>use of loudspeaks    | rs in             | ::           | 301, 307-9<br>310-2, 329 |

| Motaselas, (a shia sect<br>monogamy)                       | of Muslim            | believing    | 449-50                     |
|------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------------|
| Husic, playing of<br>(See also profession                  | of religio           | m) °°        | 25, 241, 301,<br>307-9,    |
| Muhammad Abduh                                             | **                   | **           | 451                        |
| Mukherjen, Bake                                            | **                   | ••           | 410                        |
| Mulle, D.F.                                                | **                   | ••           | 410, 436, 437,<br>449, 451 |
| Hunshi, K.M.                                               | **                   | **           | 280                        |
| Muslim countries, relig                                    | ious freed           | om in        | 4+8                        |
| Mutawalli                                                  | **                   | ••           | 355, 356, 410              |
| Hagar Gowda Committee                                      | **                   | **           | 594                        |
| Nalambalam of a temple,<br>(See also Holy of Ho            | entry int            | • • •        | 256                        |
| Mational anthem                                            | **                   | **           | 198-7                      |
| respect to,                                                | **                   | **           | 164                        |
| of the United Sta                                          | tes                  | **           | 13                         |
| Mational Day of Proyer                                     | **                   | **           | 18                         |
| National flag (See flag                                    | salutes)             |              |                            |
| National security and i                                    | ntegrity,            | restrictions | 165-75                     |
| Neutrality test                                            | **                   | **           | 192, 196                   |
| Nigam, S.S.                                                | **                   | **           | 18, 26, 27,<br>451         |
| Non-establishment of rement of religion)                   | ligion (Se           | e establish- |                            |
| Non-violence, belief in                                    | end mili             | tary mervice | 151-8                      |
| Oath requirement<br>right to hold put<br>under U.S. Consti | lie office<br>tution | and,         | 221-8<br>220               |
| Orphan asylums, assists                                    |                      | ••           | 77-8                       |
| Athmer and some and annual                                 |                      |              |                            |

| Pendes and temple entry         | **                     | **         | 261-3                                               |
|---------------------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| Pathak, G.S.                    |                        |            | 446                                                 |
| Paulson, Monrad G.              |                        | ••         | 39, 63                                              |
| Personal injury, rule of        |                        |            | 111                                                 |
|                                 | **                     | ••         |                                                     |
| Pfeffer, Leo                    | **                     | ••         | 15,77,100,<br>107-8,169,<br>177,179,187,<br>281,252 |
| Plato                           | **                     |            | 186                                                 |
| Polygemy                        | **                     | **         | 132,591,                                            |
| among Hindus                    | **                     | **         | 436-42                                              |
| among Mormons in Am             | Merica                 | **         | 15,551,537~9,<br>432-6                              |
| among Muslims                   | **                     | **         | 444-55                                              |
| Powell                          | **                     | **         | 169                                                 |
| Powell-Price, J.C.              | **                     |            | 16                                                  |
| Prayer                          |                        |            |                                                     |
| at schools in Ameri             | loa                    | **         | 64,185-97,<br>190, 217                              |
| CARGE OD                        | **                     | **         | 186, 187-96                                         |
| in India                        | **                     | **         | 183-6, 195-6                                        |
| in mosque and music             | playing                | **         | 807-9                                               |
| Practice of religion            | **                     | **         | 265-77                                              |
| distinction from be             | lief                   | **         | 144, 826                                            |
| 1ts meaning                     | **                     | **         | 227, 265                                            |
| restrictions on, if             | associate<br>les       | d with     | 408=28                                              |
| should be essential of religion | or integr              | el part    | 269-73                                              |
| Press, freedom of               | **                     | **         | 287-02                                              |
| in India, it is ind             | luded in t<br>pression | he freedom | 887, 311-2                                          |
| Processions, religious          | ••                     | **         | 235-62                                              |
|                                 |                        |            |                                                     |

| Proclamation of Queen Vi                                    | ctoria, 1             | 888                      | 16                         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|
| Profession of religion                                      | **                    | **                       | 226-64, 227,<br>317, 355-6 |
| cov-slaughter (Bee                                          | cov-slat              | ighter and               | Drift Care                 |
| distinguished from propagation                              | practice              | and and                  | 225-7                      |
| its meaning                                                 | ••                    | **                       | 226-7, 228                 |
| its test: public d                                          | leclaratio            | n                        | 288-9                      |
| playing of music of<br>(See also music<br>temple entry (See | and pul               | streets<br>blic streets) | 241                        |
| worship on high we                                          |                       | public parks             | 253-52                     |
| Prohibition of slaughter<br>to trade (See also of           | of naims<br>w glaught | uls and right<br>ter)    | 365-88                     |
| Propagation of religion                                     | 40                    | **                       | 226-7, 276-314,            |
| anti religious pro                                          |                       | in Russia                | 7                          |
| by religious insti                                          |                       | **                       | 882-5                      |
| discussion in the                                           | 522                   |                          | 280-2                      |
| distribution of pa<br>(See also reli                        | cious lite            | erature)                 | 284-500                    |
| included also in                                            | resdon of             | g speech                 | 888                        |
| its meaning                                                 | **                    | **                       | 25-6,226-7,<br>278         |
| not mentioned spe-<br>Constitutions                         | ifically              | in other                 | 879-80                     |
| tames on,                                                   | **                    | **                       | 44-50, 125                 |
| through phonograph                                          | he and lo             | udspeakers               | 300=1 6                    |
| Property includes abstra                                    | est right             |                          | 356                        |
| Property rights                                             |                       |                          |                            |
| acquisition of,                                             | **                    | **                       | 354-5                      |
| and religious rig                                           |                       | **                       | 277, 354-62                |
| of the head of a                                            |                       |                          | 357-8, 422-4               |
| private property                                            | and relig             | ious propa-              | 358-62, 404                |
| Protective discrimination                                   | A 25                  | **                       | 383                        |

| Public order, restrict:                                     | ions on gro | und of       | 244-52, 288-<br>92, 322-30                |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------------|
| Public streets                                              |             |              |                                           |
| open to persons                                             | of all seat | s and orests |                                           |
| propagation on,                                             |             | **           | 810-6                                     |
| processions on,                                             | (See proc   | ssaron)      |                                           |
| Punkar, Dr 8.D.                                             | **          | **           | 332, 333                                  |
| Pyles                                                       | **          | **           | 280                                       |
| Qedri, Amwar Ahmed                                          | **          | **           | 448                                       |
| Quran                                                       | **          | **           | 4,188, 325,444,<br>447,453,454            |
| IV, S                                                       | **          | **           | 448, 447                                  |
| IV, 129                                                     | **          | **           | 445                                       |
| Racial discrimination                                       |             | ••           | 252, 318, 889,<br>398, 398, 404,<br>474-7 |
| separate churchs<br>Whites                                  | s of Negro  | es and       | 282, 395                                  |
| Radhakrishnan, Dr. S.                                       | **          | **           | 20, 21, 259                               |
| Rajadhiraja (Chola Kir                                      | ng) **      | **           | 40                                        |
| Ramanujacharya                                              | **          | **           | 860                                       |
| Rac, B. Parameswar                                          | **          | **           | 275                                       |
| Rao, Shiva B.                                               | **          | ••           | 20, 160, 161,                             |
| Rao, P. Kodanda                                             | **          | **           | 451                                       |
| Reasonable restriction                                      | n# **       | **           | 312,334,335-6,<br>570-1, 450              |
| on freedom of s                                             | pesch       | **           | 175,288-9,291                             |
| Released-time program<br>(See also sunda<br>inge and prayer | y schools,  | Bible read-  | 182,197-217                               |
| consent cards                                               | **          | **           | 199, 200                                  |
| consent of pare                                             |             | nry          | 199, 201                                  |
| failure of Sund                                             |             | **           | 198                                       |
| one day a week                                              | system      | **           | 198,199,201                               |

## Released-time programme

ale by children of.

axation on, (See Taxation)

| neleased-time programme                                 |                |                 |                     |
|---------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| instruction given (<br>(Zorach case)                    | utside         | the school      | 206-12              |
| instruction imparte<br>(McCollum case)                  | d with         | In the campus   | 200=6               |
| criticism of Zoracl                                     | case           | **              | 213-7               |
| Religion, concept of                                    | **             | **              | 130-43, 268         |
| Religious freedom and oth                               | nor fund       | ismontal rights | 381-404, 478-9      |
| in India                                                | **             | and and and     | 25-4, 581,          |
|                                                         | **             | ••              | 55 S-4              |
| in the United State                                     | 8              | **              | 354                 |
| property rights                                         |                | **              | 354-62              |
| rights of the individence denomination                  | ridual a       | and of the      | 395-404             |
| right to equality                                       |                | **              | 382-92, 404         |
| right to trade                                          | **             | **              | 365-82              |
| untouchability                                          |                | **              | 393≪8               |
| Religious institutions appointment of commanagement of, | ittees         | for the         | 51, 410-21          |
| heads of,                                               | **             | ••              | 54-6, 282,<br>356-8 |
| interference with                                       | the man        | agement of,     | 470-1               |
| propagation of reli                                     | igion by       | y,              | 282-3               |
| throwing open of;                                       | **             | 44              | 255-84, 471-7       |
| Religious instructions (6 programme and schools         | ies rele<br>s) | saseā time      |                     |
| Religious literature                                    |                |                 |                     |
| distribution of,<br>(See also propa                     | gation o       | of religion)    | 284-300             |
| and weekly holiday:                                     |                | **              | 296-300             |
| included in the fre                                     |                | f press         | 286-92              |
| in private premise                                      |                | **              | 558-60              |
| littering of street                                     |                |                 | 285∞6               |
| prohibition by muni                                     | icipal (       | authorities     | 284-6               |

294-6

••

| Religious organisations, as                                  | and set among                | <del>t</del> o |                         |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------|
| for educations purpose for religious purpose                 | 90 <b>5</b><br>0 <b>5</b> 38 |                | 75=8<br>78=125<br>67=78 |
| Religious procession (See )                                  |                              | 1)             |                         |
| Religious test not require                                   | i for bold                   | ling           | 8,16,280~25,<br>389~90  |
| Religious training and beli<br>objection to militar          | ief, conce<br>y pervice      | ept of         | 136, 154<br>157-8       |
| Restriction includes probi                                   |                              | 49             | 405                     |
| Restrictions upon religiou                                   | s freedom                    | **             | 321-481                 |
| Rig Veda, VIII, 45, 11                                       | **                           | **             | 365                     |
| Rosenfield                                                   | **                           | **             | 100                     |
| Ross, Namey Wilson                                           | **                           | **             | 151                     |
| Rugaybas Habib Bu                                            | **                           | +=             | 458                     |
| Russian Orthodox Church in                                   | n America                    | **             | 417~20                  |
| Sabbath observances                                          | **                           | **             | 122,298,380,            |
| Sabath schools (See Sunda<br>released time programs          | g schools                    | and            |                         |
| Salvationists                                                | **                           | **             | 254                     |
| Sonthaneme Ke                                                | **                           | **             | 321                     |
| Satsangi (or Syaminarayan                                    | a) sect                      | **             | 258-61                  |
| Saturday, a sabbathday                                       | **                           | **             | 122,295,398,<br>400-1   |
| Scheduled Castes<br>effect of conversi<br>reservation of sea | on<br>ts in ele              | etions for     | 226<br>227~9<br>306~7   |

| encols                                                               |                       |              |                                                |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------|
| religious practice                                                   | ss in.                | **           | 176-85                                         |
| prayers at,                                                          | **                    | ••           | (See prayer)                                   |
| profit making and                                                    | non profi             | t making,    | 110-23                                         |
| Secular activities (ass                                              | ociated wi            | th religion) | 405-21, 479                                    |
| Secularisa                                                           |                       |              |                                                |
| characteristics o                                                    | f Indian,             | **           | 22-9, 62                                       |
| characteristics o                                                    | f western,            | **           | 8-15, 27                                       |
| in Soviet Russia                                                     | **                    | **           | 7                                              |
| concept of,                                                          | ••                    | **           | 1-3, 66                                        |
| state aid and;                                                       | ••                    | **           | 67 <del>-8</del>                               |
| Secular state, concept                                               | of                    | ••           | 1-30, 482                                      |
| in India - its hi                                                    |                       | ••           | 16                                             |
| India as a secula                                                    | ar state              | **           | 20-9                                           |
| the United States                                                    |                       | ular state   | 8-15, 29                                       |
| Belective Service Syste                                              | en Monogra            | ph ••        | 148-9                                          |
| Sen, A.K.                                                            | **                    | **           | 446                                            |
| Separation of church at<br>(See also wall of so<br>church and state) | nd state<br>sparation | between      | 3,7,8,10,29,<br>115,204,208,<br>210,217,276    |
| exceptions in th                                                     | e United S            | tates        | 11-5                                           |
| Seventh-day Adventist                                                | ••                    | **           | 398, 400-1                                     |
| Shankaracharya, Jagadg                                               | uru                   | **           | 276                                            |
| Shah, K.T.                                                           | ••                    | **           | 473                                            |
| Shebatt                                                              | ••                    | **           | 262,410,412                                    |
| Sisters of Charity, Ca                                               | tholic                | **           | 75                                             |
| Blough, V. McAnany                                                   | **                    | **           | 100                                            |
| Smith, Dr Donald Euger                                               | 08 **                 | **           | <b>30</b>                                      |
| Social welfare and re                                                |                       | **           | 392,403,489-77,<br>461,463,464,<br>466,468,480 |

Spinosa ..

136

## State actions and First Amendment (See Fourteenth Amendment)

State aid to religion (See assistance to religion)

| TATTE                   | zon)                         |                           |                       |                   |                     |
|-------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| Stimson                 | **                           | ••                        | **                    | 65                |                     |
| Stone, Harl             | an Fiske                     | ••                        | **                    | 147               |                     |
| Subba Reo               | ••                           | **                        | **                    | 451               |                     |
| Bubremanien             | No Ac                        | ••                        | **                    | 354               | 430                 |
| Successive              | marriages                    | ••                        | ••                    | 443               |                     |
| Sunday, a s             | abbath-day o                 | ra day o                  | f rest                | 12,<br>296<br>398 | 123,224,<br>-8,580, |
| does                    | not violate                  | establish                 | ment clause           | 224               | 598-9               |
| Sunday laws             | (Bee Weekly                  | holidays                  | )                     |                   |                     |
| Sunday scho             | ols (See als                 | o release                 | d time                | 128               |                     |
| reaso                   | ns for its f                 | ailure                    | **                    | 198               |                     |
| numbe                   | r of,                        | **                        | **                    | 800               |                     |
| Sutherland,             | Arthur B.                    | **                        | **                    | 191               |                     |
| Suttee                  | **                           | **                        | **                    | 340               | <b>-</b> 3          |
| Taxation up             | on religion                  | and relig                 | ious denomin          | ations            | 87-8,<br>44-57      |
| durin                   | g the Muslim                 | and Brit                  | ish rule in           | India             | 48                  |
| 6 208 mg                | tion of tume                 |                           | **                    |                   | 39-41               |
| levie                   | s on religio                 | us instit                 | utions                | 45.<br>69.        | 51-3,56,<br>125     |
| relig                   | ious instructed ded school s | tion in p                 | ublic and<br>taxation | 188               |                     |
| tazat                   | ion on sale                  | of religi                 | ous literatu          | re 44-            | 80,124,             |
| tax                     | und fee disti                | nguished                  | **                    | 81                |                     |
| entry<br>entry<br>cases | into and pa<br>on temple     | rofessior<br>ndas<br>ntry | of religion           | 261<br>255        | 256                 |

| Testament (          | 14)                        |          | **           | 338                       |
|----------------------|----------------------------|----------|--------------|---------------------------|
| Exedu                | 8 90 4 5-6                 |          | ••           | 164                       |
|                      | 20 1 6-10                  | ••       | **           | 296                       |
|                      | 81 1 14-18                 | **       | **           | 296                       |
| Bura                 | 7 1 24                     | ••       | **           | 39                        |
| Testament (          | New)                       | ••       | **           | 134, 135                  |
| Aets                 | 20 1 19-20                 | • •      | ••           | 45                        |
|                      | 16 1 15                    | ••       | ••           | 45                        |
| Text-books           | assistance to              | school   | children     | 105-8, 118                |
| lands                | ng text book               |          | ••           | 106-7                     |
|                      | ents of text               |          | 178          |                           |
| -                    | en of religi               |          |              | 471-7                     |
|                      | f Hathdwara t              |          | **           | 386, 419-3                |
| Tilak, Bal           | Gangadhar                  | **       | **           | 260                       |
| Trensporta           | tion faciliti              | .68      | **           | 109-25, 483               |
| Trinity Co           | llege                      | **       | **           | 181                       |
| Tripathi,            | P•K•                       | **       | ••           | 24, 219, 467              |
| Tolerance,<br>Indian | a characteri<br>secularism | lstie of | **           | 22, 25-7                  |
| Unamployme           | nt compensati              | ion      | ••           | 400-1                     |
| Uniform of           |                            | **       | ••           | 25, 391, 444,<br>448, 447 |
| Universal<br>articl  | Ded aration                | of Human | Rights (1948 | ), 226                    |
| Untouchab            | les (See also              | caste s  | rstem)       | 252,256-61,<br>276-7,352  |
| Untouchab            | 111ty                      | **       | ••           | 253, 254, 276,<br>472     |
|                      | religious fr               | dam      | **           | 39 3-5                    |

| Vedas                                                                                                      | **                                                   | ••                  | **                          | 260, 368, 8                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Vedic Aryan                                                                                                | 8 ,,                                                 | **                  | **                          | 368                                                               |
| Victoria, Quantion of                                                                                      | usen, Proclam<br>f Queen Victor                      | ation of<br>ria)    | (See Procle                 |                                                                   |
| Visishtadvo                                                                                                | itavada                                              | **                  | ••                          | 260                                                               |
| Vivekananda,                                                                                               | 8wami                                                | ••                  | **                          | 281                                                               |
| Wall of sepa                                                                                               | aration between separation of                        | en churc            | h and state<br>h and state) | 10, 11, 29,<br>63, 65, 69,<br>103, 118, 2                         |
| bread                                                                                                      | h in the well                                        | **                  | **                          | 118, 818                                                          |
| Weekly holid                                                                                               | days                                                 | **                  | ••                          | 284, 296-3<br>380, 398-4                                          |
| and s                                                                                                      | ale or distri<br>terature                            | bution o            | f religious                 | 896-300                                                           |
| Welfare and<br>of (See                                                                                     | reform, rest                                         | rictions<br>and re  | on grounds                  |                                                                   |
|                                                                                                            |                                                      |                     |                             |                                                                   |
| Welfare sta                                                                                                | te, the theor                                        | y of,               | **                          | 59-61, 12                                                         |
|                                                                                                            | te, the theor                                        |                     |                             | 59-61, 12<br>128<br>112-20                                        |
| assis                                                                                                      |                                                      | his thec            | ту                          | 128                                                               |
| assis<br>Valid                                                                                             | tance under t                                        | his thec            | ту                          | 198                                                               |
| assis<br>Valid<br>Weiss                                                                                    | tance under t                                        | his theo<br>emption | on,                         | 128<br>112-20<br>59-61, 68                                        |
| assis<br>Valid<br>Weiss<br>Wilkinson                                                                       | tance under t                                        | his theo<br>emption | on,                         | 128<br>112-20<br>59-61, 65                                        |
| assis<br>Valid<br>Weiss<br>Wilkinson<br>Williams, K                                                        | tance under t ity of tax ex  ichael                  | his theo<br>emption | on,                         | 128<br>112-20<br>59-61, 65<br>400<br>169                          |
| assis<br>Valid<br>Weiss<br>Wilkinson<br>Williems, K<br>Williems, M                                         | tance under t ity of tax ex  ichael                  | his theosemption    | ory                         | 128<br>112-20<br>59-61, 65<br>400<br>169                          |
| assis<br>Valid<br>Weiss<br>Wilkinson<br>Williems, M<br>Williems, M<br>Williems, M                          | tance under t ity of tax ex  ichael                  | his theoemption     | on,                         | 188<br>118-20<br>59-61, 60<br>400<br>169<br>187<br>86, 259        |
| assis<br>valid<br>Weiss<br>Wilkinson<br>Williams, M<br>Williams, M<br>Wilson<br>Woywod, Rev                | tance under t ity of tax ex  **  ichael onier  **    | his theosyption     | OFY ** ON: **               | 188<br>118-20<br>59-61, 60<br>400<br>169<br>187<br>86, 259        |
| assis<br>valid<br>Weiss<br>Wilkinson<br>Williams, M<br>Williams, M<br>Wilson<br>Woywod, Rev<br>Yagnavalkya | tance under t ity of tax ex  ichael onier stanislaus | his thecemption     | OTY                         | 128<br>112-20<br>59-61, 60<br>400<br>169<br>187<br>86, 259<br>449 |